# मिद्दी की श्रीर

( वतमान हिन्दी-कविता के संबन्ध में श्रालोचनात्मक निबन्ध )

लेखक श्रीरामधारी सिंह "दिनकर"

> प्राप्ति-स्थान उद्याचल, पटना

श्रकाशक **उदयाचल, पटना** 

> प्रथम संस्करण, १६४६ द्वितीय संस्करण, १६४६ मूल्य ४)

( All rights reserved to the author )

विदर्न 36949

इस पुस्तक का नाम "हमारे सामने की हिन्दी-कॅविता" रखने का किया था, लेकिन, अतिक्याप्ति के दोप से वचने के लिए इस नाम का मोह ही इं तेना पड़ा। क्योंकि इस छोटी-सी पुस्तक से हमारे सामने की संपूर्ण हिन्दी-किविता का सांगोपांग विवेचन नहीं किया गया है । इसमें तो केवल उन्हीं निवन्धों का संग्रह है जो छायावाद की कुहेलिका से निकलंकर प्रसन्न प्रालोक के देश की ओर बढ़नेवाली हिन्दी-किवता को लच्य करके लिखे गए हैं। मेरे जानते वर्तमान किवता की यही धारा प्रमुख है और इसी का आश्रय लेकर हिन्दी-किवता अपना विकास कर रही है। मगर, इसके सिवा भी, इसके आस-पास हो खड़े या बहते हुए छोटे-बड़े अनेक प्रवाह है जो साहित्य में अपना महत्त्व रखते है। अगर उन सभी धाराओं की चर्चा यहाँ की गई होती तो यह नाम इस पुस्तक के लिए, सचमुच ही, सार्थक हुआ होता, किन्तु, बहुत सोच-विचार और सलाह-मश्चिरे के बाद यही उचित जान पड़ा कि पुस्तक-गत दृश्यों के सीमित विस्तार के अनुरूप ही इसका नाम "मिट्टी की ओर" रखा जाय।

तव भी इस इलजाम के लिए गुंजाइश रह जाती है कि मिट्टी की श्रोर श्रानेवाली कविता की चर्चा कुछ श्रोर की गई होती तो श्रच्छा होता । सो, इस इलजाम से ''हरि श्रनन्त हरि-कथा श्रनन्ता" कह कर छुट्टी ले लेने के साथ ही, मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि वर्तमान कविता की कमबद्ध श्रालोचना लिखना मेरा उद्देश्य नहीं था । इस पुस्तक के कुछ निवन्ध तो मैंने भाषणादि की विवशता के कारण लिखे श्रोर कुछ इसलिए कि कविता के जिस रूप पर में श्रासक्त रहा हूँ, उसके संवन्ध की निजी धारणाश्रों को में सुस्पष्टता के साथ जान सकूँ । हिन्दी-कविता की कमजोरियों श्रोर सामध्यों के कारणों की खोज करता हुशा, श्रपने ही लाभार्थ, मैं उन प्रवृत्तियों से परिचित होना चाहता था जो हमारे समस्त काव्य-साहित्य को प्रभावित कर रही हैं।

पुस्तक की एक श्रीर त्रुटि मेरे सामने है। इसमे पन्त, प्रसाद, निराला श्रीर महादेवी की कविताश्रों पर श्रलग-श्रलग स्वतन्त्र निवन्ध दिये जा सकते तो, कदाचित्, इसका रूप कुछ श्रधिक पूर्ण हो जाता। किन्तु, पहले तथा दो-एक

### [ ख ]

श्रन्य निवन्धों में भी इनकी कविताओं के सम्वन्ध में काफी संकेत श्रा गए हैं। फिर भी श्रगर पाठकों को यह त्रुटि, सचमुच ही, त्रुटि जान पड़ी तो श्रगले संस्करण में इसका परिष्कार कर दिया जायगा।

पहले निवन्ध को छोड़कर इस पुस्तक के सभी निबन्ध या तो पत्र-पत्रिकाश्रों में प्रकाशित है अथवा सभा-सम्मेलनों में पढ़े जा चुके हैं। पहला निवन्ध पुस्तक-प्रणयन के समय अन्य सभी निवन्धों की भूमिका के रूप में लिखा गया था, अतएव, वह अन्य सभी निवन्धों की कुंजी के समान है। यह मैं इसलिए लिख रहा हूं कि इस संग्रह के कोई-कोई निवन्ध दस-चारह वर्ष पुराने हैं श्रीर स्वक्षावतः ही, उनमें कही-कहीं विचारों का वैषम्य मिल सकता है। श्राशा है, पहले निवन्ध से मिलाकर पढने पर इस वैषम्य का सहज ही, परिहार हो जावगा।

इतना कुछ कह लेने के वाद भी मैं कुछ डरा-डरा-सा हूँ, क्योंकि इस बास की पूरी आशहा है कि यह पुस्तक आलोचना की कोटि में गिन ली जायगी और आलोचक वनकर प्रकट होने की न तो मुभे योग्यता है और न हिम्मत । इसमें जो कुछ लिखी गई है और जो कुछ लिखी जाने से रह गई है, दोनों ही प्रकार की वातों को लेकर, सम्भव है, कोई-कोई लोग अपसन्न हो जांयँ । उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने जानते मैंने कहीं भी संकीर्णता से काम नहीं लिया है । सप्तकालीन किवयों के बीच मैं छोटे-बड़े का भेद नहीं मानता । तुलसी का पत्ता, कौन छोटा और कौन बड़ा ? मेरे लिए तो सभी ही वन्दनीय और नमस्य है । इति ।

पटना श्रनन्तच्तुदेशी, १९४६

दिनकर

### विषय-सूची

| _                                            |     |            |
|----------------------------------------------|-----|------------|
| विपय                                         |     | पृष्ठ      |
| <ol> <li>इतिहास के दृष्टिकोग्ग से</li> </ol> | ••• | ą          |
| २. दश्य ग्रौर ग्रदश्य का सेतु                | ••• | ४६         |
| ३. कला में सोद्देश्यता का प्रश्न             | ••• | ५५         |
| ४. हिन्दी-कविता पर श्रशक्तता का दोष          | ••• | ६२         |
| ५. वर्तमान कविता की प्रेरक शक्तियां          | ••• | ७४         |
| ६. समकालीन सत्य से कविता का वियोग            | *** | <b>=</b> 4 |
| ७. हिन्दी-कविता ग्रौर छन्द                   | *** | 302        |
| <ul><li></li></ul>                           | ••• | 378        |
| ६. काव्य-समीचा का दिशा-निर्देश               | ••• | 380        |
| १०. साहित्य ऋौर राजनीति                      | *** | १४६        |
| ११. खड़ीबोली का प्रतिनिधि कवि                |     | १६६        |
| १२. विलशाला ही हो मधुशाला                    | *** | १७६        |
| १३. कवि श्री सियारामशरण गुप्त                | ••• | 955        |
| ९० नम गर कर पात्रोंगे करि १                  |     | 200        |

## मिट्टी की ओर

### इतिहास के हिन्दों से

## कोलाहल

जब मैंने साहित्य की दुनिया में औँ ख खोली, तब तक हिन्दी की नई कविता-लता प्रवान चढ़ चुकी थी। निरालाजी के शब्दों में "वह कितयाँ लेने लग गई" थी; श्रीर दो चार "सुमन पंखड़ियाँ भी खोलने लगे" थे। 'पल्लव', 'एकतारा' श्रीर 'निर्माल्य' तथा 'परिमल' की कितनी ही कविताएँ प्रकाशित हो चुकी थीं। श्री लच्मीनारायण मिश्र का 'अन्तर्जगत', श्री रामनाथं 'सुमन' की 'विपंची' श्रौर परिडत जनादन प्रसाद भा 'द्विज' की, बाद को 'अनुभूति' में संगृहीत होने-वाली कितनी ही कविताएँ प्रमुखता प्राप्त कर चुकी थीं। भारतीय आत्मा' की पुष्ट वाग्गी रहस्य के लोक में पहुँच कर धुँधली होती जा रही थी तथा 'भारत-भारती' और 'जयद्रथवध' के रचयिता 'मंकार' के रहस्यमय गीतों की रचना कर रहे थे। भगवती वायू की वे 'कविताएँ प्रसिद्ध हो रही थीं जो बाद को 'मधुकए।' में निकलीं श्रौर श्रीमती महादेवीजी वर्मा श्रध्यात्म के श्रनन्त श्राकाश में उड़ जाने को अपना पंख तोल रहीं थीं। नई घारा के कवियों में से प्रसादजी एक आदरणीय विद्वान् कर्लाकार के रूप में स्वीकृत हो चुके थे तथा सुभद्राक्तमारी चौहान एवं पं० वालकृष्ण शर्मा 'नवीन' नवयुवकों में बहुत ही लोकप्रियता प्राप्त कर रहे थे। इनके स्रातिरिक्त, नई धारा

के होनहार कवियों में पं० गुलाबरत्नजी वाजपेयी 'गुलाब', पं० मुकुट-धर पाएंडेय, श्री वंशीधर विद्यालंकार, श्री मंगल प्रसाद विश्वकर्मा, श्री त्रानिद्प्रसाद श्रीचास्तव, जगमोहन 'विकसित' त्रौर श्री गिरिजा-दत्त शुक्त 'गिरीश' प्रमुख माने जाते थे। श्री सियारामशरणजी गुप्त 'मौर्य-विजय' की दुनिया को पीछे छोड़कर प्राचीनता और नवीनता के बीचोंबीच, मध्य मार्ग पर, आ गये थे। यह नामावली उन कवियों की है जो शैली श्रौर भाव, दोनों ही दृष्टियों से नई कविता की भूमि सें आ चुके थे अथवा प्राचीनता से निकल कर उसकी ओर निश्चित रूप से अग्रसर हो रहे थे। जो लोग पिछड़ कर या जान-वूम कर इस युग से पीछे रह गए थे, खड़ी बोली के उन समथ कवियों में पं० नाथूराम शर्मा 'शंकर', श्रीहरिस्रौध जी, पं० रामनरेश त्रिपाठी, पं० माधव शुक्त, पं० रामचरित उपाध्याय, श्री अनूप शर्मा 'अनूप', श्री गयाप्रसादजी शुक्त 'सनेही', पं० जगदम्बा प्रसाद मिश्र 'हितेषी' और ठाकुर गोपाल शरण सिंहजी प्रधान थे। इस धारा के कुछ अन्य प्रमुख कवियों में सैयद अमीर अली 'मीर', कर्णसिंह 'कर्ण', रसिकेन्द्र, गुरुभक्तसिंह 'भक्त' श्रौर कौशलजी के नाम स्मर-गीय हैं। परिडत मातादीन शुक्तजी 'विदग्ध' की रचनाएँ प्राचीनता के श्रिधिक समीप पड़ती थीं, किन्तु, विश्वास से वह कविता के नये आन्दोलन के साथ थे। बलिया के श्री रामसिंहासन सहायजी मुख्तार 'मधुर' भारतीय श्रात्मा की राह पर चलकर श्रद्ध त चमत्कार दिखला रहे थे; किन्तु, उनकी रचनात्रों की संख्या बहुत श्रिधक नहीं थी।

उस समय, श्रालोचकों में शीर्षस्थान पिएडत पद्मसिहजी शर्मा को प्राप्तथा। किन्तु, वे श्रौर पिएडत कृष्ण विहारी मिश्रजी श्रपना श्रिधिक समय देव तथा विहारी के लिए व्यय करते थे। नई कविता की खबर लेनेवाले कठिन श्रालोचक, पं० रामचन्द्रजी शुक्त थे (जो पीछे चलकर पन्तजी और प्रसादजी के प्रशंसक हो गए) जिन्होंने पाषण्ड-परिच्छेद नामक किवता में छायाबादकालीन रहस्यवादी किवयों की खिल्ली उड़ाई थी और उन्हें होर मान कर पाठकों को संकेत दिया था कि इन्हें 'हाँक दो, न घूम-घूम खती काव्य की चरें।" इस प्रहार का बहुत ही गंभीर एवं समीचीन उत्तर पं० मातादीन शुक्त ने अपनी ओजस्विनी किवता "पाषण्ड-प्रतिषेध" में दिया था जिसमें उन्होंने विद्वद्वर शुक्तजी तथा उनके अनुयायियों को रूप से अरूप की ओर जाने की सलाह दी थी।

छायावादी किवयों की ओर से पत्त-सिद्धि का बीड़ा श्री रामनाथ-लाल 'सुमन', श्री छुष्णदेव प्रसादजी गौड़, पिएडत शुकदेव विहारी-मिश्र और स्वर्गीय पं० अवध उपाध्याय ने उठाया था। पं० शान्तिप्रिय-जी द्विवेदी और पं० नन्ददुलारे जी बाजपेयी कुछ बाद को आए, किन्तु, नई किवता की पत्त-सिद्धि के संबंधमें बाजपेयीजी ने भी बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्य किया।

सुकिव-किंकर नाम से आचार्य द्विवेदी जी ने छायावाद पर जो आक्रमण किया था उससे नई धारा के किव और उनके प्रशंसक बहुत ही क्षुव्ध हो उठे थे तथा कई वर्षों तक वे इसका बदला पुराने किवयों की अनुचित निन्दा और छायावाद की अतिरंजित प्रशंसा करके लेते रहे। संघर्ष का जहर इस प्रकार फैला कि छायावाद-आन्दोलन के अप्रणी तथा शील और सौकुमार्थ्य की मूर्त्ति, पं० सुमित्रानन्दनजी पन्त की भी धीरता छूट गई तथा उन्होंने अपनी पुस्तक 'वीणा' की भूमिका (जो पीछे निकाल दी गई) में आक्रमण का उत्तर काफी कटुता और अहंकार से दिया। अष्टादश हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर जब साहित्य-विषयक मंगलाप्रसाद-पुरष्कार 'पल्लव' पर नहीं दिया जाकर श्री वियोगीहरिजी की 'वीर-सतसई' पर दिया गया, तब तो युवकों की धीरता ही जाती रही और उन्होंने अशिष्टतापृर्वक

वयोवृद्ध विद्वानों को साहित्य का ठूठ कहना आरंभ कर दिया। उस साल के निर्णायकों में से एक, पं० शुकदेविवहारी मिश्र ही ऐसे थे जिन्होंने 'पल्लव' के पन्न में अपना मत दिया था तथा उदारतापूर्वक पन्तजी के संबन्ध में यह लिखा था कि "मैं हिन्दी में केवल नवरत्नों को ही महाकवि मानता आया हूँ, किन्तु 'पल्लव' को पढ़कर मुभे ऐसा ज्ञात होता है कि यह बालक भी महाकवि है।"

जहाँतक मुके याद है, प्रामाणिक विद्वानों में से केवल मिश्रजी ने ही 'पल्लव' की, मुक्त-कएठ से, प्रशंसा की थी और उसके बाल किव को हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ दस किवयों की पंक्ति में बैठने योग्य बताकर नये आन्दोलन को बहुत बड़ा नैतिक उत्थान दिया था। बाकी, प्रायः सब के सब, नई किवता और, विशेषतः, 'पल्लव' की भूमिका से चिढ़े हुए थे तथा नये किवयों के अविनीत स्वभाव एवं आहंकारी व्यक्तित्व से घवड़ाते थे। कारण कुछ अंशों में मनोवैज्ञानिक भीथा। छायावाद के आन्दोलन ने एक नये प्रकार की किवता का ही जन्म नहीं दिया था, प्रत्युत्, उसने किव भी नये व्यक्तित्ववाले ही पैदा किये थे। छायावाद से पहलेवाली किवता जिस प्रकार समूह के सामने बोध-गम्य और आदर में भुकी हुई थी, उसी प्रकार, उसके किव भी विनीत और सुशील थे। किन्दु, अब जो विद्रोह आरंभ हुआ था उसकी उद्दिखता किवता तक ही सीमित नहीं थी, अपितु, उसका आभास किवयों के व्यक्तित्व में भी मिलता था।

छायावादी किव भाषा, भाव, शैली और रहन-सहन की परम्परा, सब कुछ के खिलाफ बगावत करते हुए आये थे और यह स्वाभाविक ही था कि उनकी बातचीत, भाषण और काव्य-चर्चा, पुस्तक की भूमिका, यहाँ तक कि मित्रों के साथ पत्र-व्यवहार में भी वैयक्तिक आहंकार की दुर्विनीत चिनगारियाँ अनायास ही चमक उठें। कुछ मूर्यन्य किवयों को छोड़कर, उनमें प्रायः सब के सब अत्यन्त भावुक,

कोमलताप्रिय, समाद्रेच्छुक और सब से पहले अपने आपको प्यार करनेवाले जीव थे। उनके आगमन के साथ हिन्दी में, शायद, पहले-पहल, किवयों की एक अलग जाित बनने लगी और लच्छा ये प्रकट होने लगे कि हिन्दी के किव कदािचत् दूर से ही पहचाने जाने के योग्य हो जायँगे। लम्बे केश, निर्लोम आकृति, औसत से अधिक लम्बे कपड़े, खेण प्रसाधनों की ओर आसक्ति, कृत्रिम मुखमुद्रा, वात-चीत में बनावट, साधारण बातों में भी साहित्यक भाषा का प्रयोग, जनसाधारण की औसत रुचि एवं विश्वासों की उपेचा, दूसरों की मान्यताओं का अनावश्यक विरोध, आदि कितने ही अनुभावों में उनकी वैयक्तिकता प्रत्यच होने लगी और समाज में एक धारणा बनने लगी कि औसत लोगों के भुरू में ये किव नहीं खप सकते। बात भी कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि, इनमें से अधिकांश किव अपने प्रशंसकों के ही बीच रहना पसन्द करते थे, तटस्थ तथा अधिक प्रशंसा नहीं करनेवाले लोगों की संगति इन्हें अप्रिय और असहा थी।

आज छायावाद-युग की कविता अपने किवयों के व्यक्तित्व से भिन्न हो गई है। अब उसके किव भी वयशाली और विनीत हो गए हैं। इसके सिवा, उनकी विद्या-बुद्धि एवं अध्यवसाय की भी काफी जाँच हो चुकी है और समाज उनका आदर करने लगा है। किन्तु, उस समय अविनीत वैयक्तिकता से पूर्ण उनके व्यक्तित्व और तदनुरूप उनके काव्य को देखकर जनता बहुत ही रुष्ट हो गई थी तथा अपने किवयों के अहंकार का जवाब उन्हें अनेक प्रकार से चिढ़ाकर देने लगी थी। पिएडत महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नये किवयों की भाषा-संवन्धी हास्यास्पद भूलों का जिक बड़ी ही कठोरता से किया था और यह उपदेश दिया था कि किवगण किवता आरंभ करने के पूर्व, कम से कम, सिद्धान्त-कौमुदी को तो भलीभाँति पढ़ लिया करें।

कुछ प्रौढ़ साहित्यिकों एवं जनता के विशाल समुदाय ने छायावादी

कवियों का प्रतीकात्मक नाम "अनन्त की ओर ज़ी", "लम्बेबाल जी" तथा "छायावादीजी" रख दिया था। नये साहित्यिकों का क्रोध जनता की ओर कम मुड़ता था। इसके मूल में यह भाव था कि जनता तो, अन्ततः, साहित्य के नेताओं का ही अनुसरण करती है। हमारी उपेचा और अनादर के प्रधान कारण ये सिंहासनस्थ वृद्ध साहित्यिक ही हैं। अतएब, अपने निबन्धों में वे हृदय का सारा विष इन वयवान साहित्यकारों पर ही उँड़ेलते थे। कलकत्ते के "नारायण" में श्री गुलाबरक्षजी बाजपेयी "गुलाब" ने लिखा था:—

सो जाओं हे वृद्ध विकल! इस प्रचएड अन्धक के सम्मुख श्रीष्मकाल की वायु विफल।

बूढ़े भी चुप नहीं थे। उनके सब से मुखर प्रतिनिधि काशी के लाला भगवान दीनजी तथा मुंगेर के पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी चतुर्वेदी थे। चतुर्वेदीजी तो, स्वभावतः, ही हास्यप्रिय जीव थे, छायावाद ने उन्हें हास्य-सृष्टि के कितने ही नवीन विषय बता दिए थे। वे सभा-सम्मेलनों में निरालाजी के छन्दों की पैरोडी बनाकर लोगों को हँसाया करते थे श्रौर बात-बात में छायावाद पर कोई न कोई ताना कसते ही रहते थे।

छायाबाद पर दो व्यंग्य 'सुधा' में भी छपे थे। एक का आरंभ था:—

किसने छायावाद चलाया, किसकी है यह माया? हिन्दी-भाषा में यह न्यारा शब्द कहाँ से आया? दूसरे में ये पंक्तियाँ थी:—

> मत पीछे पड़ो वंगाली कवियों के तुम , कवि-सम्राट हों या बाप हों सम्राटों के।

बूढ़ों को कुछ श्रधिक लिखना नहीं पड़ा। एक वो इस मजाक

में वे कलम लेकर उतरने में शरमाते थे; दूसरे, सारा श्रोता-समुदाय ही उनके साथ था। जो काम लेखक लिखकर नहीं कर सकते थे, वही काम, बड़ी ही सुगमता के साथ, जनता किवयों को चिढ़ा कर कर रही थी। समाज में अव्यावहारिक एवं कृत्रिम बातें वोलनेवाले मनुष्य का नाम ही "छायावादी" पड़ गया था और काफी गंभीर लोग भी कभी-कभी ऐसा मजाक कर वैठते थे। कितने ही छायावादी किवयों के संबन्ध में तरह-तरह की गप्पें उड़ायी जाती थीं और लोग उनके संबन्ध में मनगढ़न्त कथाएँ कहने में रस पाते थे।

एक बार "सुधा" में ही पाँच प्रकार के किवयों के कार्टून छपे थे जिनमें से चीएकाय, दीर्घ केश, पह्मवधारी एक उद्ग्रीव "श्रमन्तकी श्रोरजी" की भी तसवीर थी। एक दूसरे कार्टून में "भग्नतरी" पर चढे हुए एक बोतलधारी किवजी थे जो "उस पार" पहुँचने के लिए "शून्य" से कुछ निवेदन करने की मुद्रा में विराजमान थे।

#### अज्ञात-कुल-शीलता का भ्रम

द्विदी-युग से त्राती हुई विनयशील इतिवृत्तात्मकता के मुकाविले में त्रपने त्रहंकारी व्यक्तित्व एवं धुँधली वाणी के साथ त्रचानक उठ खड़ा होनेवाला छायाबाद हिन्दी-भाषी जनता को त्रजनवी-सा लगा। चारों त्रोर से त्रावाज त्राई, "त्रज्ञात-कुल-शीलस्य वासो देयः न कस्यचित्।" किसी ने कहा, यह रवीन्द्रनाथ का त्रजुकरण है; किसी ने कहा, यह त्रंग्रेजी के रोमाण्टिक कवियों का प्रभाव है; किसी-किसी के कहने का यह भी क्राभिप्राय था कि साहित्य रहस्य-वादी साधु बन कर जनता को ठगना चाहता है।

जब से हिन्दी में प्रगतिवाद के नाम पर एक नये छान्दोलन का छाविभीव हुआ है, तब से कुछ लोग यह भी कहने लगे हैं कि छाया-

वाद जीवन से पलायनवाद का रूपक था; आकाश को क्रान्ति के वादलां से आच्छन देख कर, छायावादी किव डर कर जीवन से कल्पना के देश में भग गये थे। छायावाद की स्थापना के समय, उसके समर्थन में जो दलीलें दी जाती थीं उनमें भी कभी-कभी राजनीतिक दुरवस्थाओं की चर्चा रहती थी; आलोचक, प्रायः ही, कहा करते थे कि वर्त्तमान जीवन दुःख और निराशा से परिव्याप्त है; यह उसी का प्रतिविम्च कविता में निराशा, असंतोष और दुःखानुभूति वन कर वोल रहा है।

इसके सिवा कुछ ऐसी वातें भी कही जाती थीं जिनसे छायावाद श्रीर भी दुर्वीय हो जाता था। उदाहरणार्थ, कुछ लोग कहते थे कि "यह 'सान्त' का 'अनन्त' से मिलने का अयास है; कवि प्रकृति के कग्-ऋग् में एक अज्ञात सत्ता का विम्व देख रहा है; विन्दु सिन्धु से मिलने को व्यय है; यह दु:खानुभूति आध्यात्मिक विरह की है अोर व्यष्टि समष्टि में समा जाने को वेचैन हो रही है।" सप्ट ही, ये लच्चा रहस्यवादी कवि के होने चाहिए थे; और छायावाद के रहस्य-वादी दृष्टिकोण को कुछ लोगों ने प्रमुखता दी भी। किन्तु, प्रत्येक ञालोचक कलम उठाकर गंभीर होते ही कह देता था कि रहस्यवाद इस कविता की कोई वड़ी विशेषता नहीं है। छायावाद के रहस्यवाद-संवन्धी ऋंश की सिद्धि में पंतजी की "मौन निमंत्रण" कविता, द्विजजी की "अयि अमर शान्ति की जननि जलन," सुमनजी की एकाध कविता और लच्मीनारायण मिश्र के "अन्तर्जगत" के कुछ पद्य ही उद्धृत किये जाते थे। आलोचकों को इनसे आगे रहस्यवाद का कोई समीचीन उदाहरण उसमें नहीं मिलता था।

श्रीर तो भी, यह सच है कि छायावाद के संवन्ध में भिन्न-भिन्न सम्मतियाँ देनेवालों में से कोई भी विद्वान् श्रालोचक भूठ नहीं बोल रहा था। साथ ही, यह भी सच है कि अत्यन्त समीपता के कारण उसके समग्र रूप का ज्ञान उस समय किसी के भी निवन्ध में प्रति-फलित नहीं हो पाता था। छायावाद के भीतर रवीन्द्र का भी श्रनुकरण था श्रोर श्रंगेजी के रोमाण्टिक कवियों का प्रभाव भी; वह जीवन की सबसे बड़ी क्रान्ति का भी प्रतीक था और उसकी स्थूलता से दूर भागने का प्रयासी भी ; श्राकाश में श्राच्छन्न होनेवाले वादल जिस क्रान्ति से उमड़े थे, छायावाद भी ठीक उसी क्रान्ति का पुत्र था; जिस क्रान्तिकारी भावना के कार्ण् वाद्य जीवन में राजनीतिक दुर-वस्थाओं की अनुभूतियाँ तीव होती जा रही थीं, वही भावना साहित्य में छायावाद का रूप धारण कर खड़ी हुई थी श्रीर मनुष्य की मनोदशा, विचार एवं सोचने की प्रणाली में विप्लव की सृष्टि कर रही थी। वह जीवन की निराशा का भी प्रतीक था और उससे मानसिक मुक्ति पाने का साधन भी। वह 'सान्त' का 'अनन्त' से मिलने का प्रयास भी था श्रीर 'सिन्धु' में मिल् जाने के लिए 'विन्दु' की वेचैनी भी। उसमें धर्म, राजनीति, समाज श्रौर संस्कृति, सभी के नव जागरण का एक मिश्रित ञ्रालोक था जो साहित्यिक अनुभूति के भीतर से प्रकट होने के कारण सबी से भिन्न और सबी के समान मालूम होता था। दुःख है कि इस विशाल सांस्कृतिक जागरण को उचित समय पर उचित आलो-चक नहीं मिल सका, जिसके कारण उसकी वह प्रतिष्ठा नहीं हो सकी जिसका वह अधिकारी था। यह मनुष्य के उस मानस-जगत में जन्मी हुई क्रान्ति थी जिस जगत के इंगित पर वाह्य-विश्व अपना रूप बद-लता है तथा जिस जगत में पहुँच कर वाह्य-जगत की क्रान्तियाँ मनुष्य के स्वभाव एवं संस्कार का अंग वन जाती हैं। आज जव छायावाद इतिहास का एक पृष्ठ वन चुका है, हम उसके तात्त्विक रूप को अधिक सुगमता से परख सकते हैं, किन्तु जव वह हमारे बहुत समीप था, तब लोगों ने उसे तात्कालिक जीवन की पृष्ठ-भूमि पर पहचानने की कोशिश की और इस प्रक्रिया में, यद्यपि, उन्होंने उसके आंशिक रूप

को पहचानने में कुछ सफलता जरूर पाई, पर उसका श्रसली, पूर्ण रूप बरावर व्याख्या के बंधन से परे ही रह गया। उदाहरणार्थ, जिन्होंने उसे रहस्यवाद कहा वे पाठकों की इस जिज्ञासा का समाधान नहीं कर सके कि तब इसके कर्त्ता किव धार्मिक क्यों नहीं हैं; जिन्होंने उसे राजनीतिक दुरवस्थाओं की प्रतिक्रिया कहा वे जनता के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके कि राजनीतिक दुरवस्थाओं की स्वस्थ प्रतिक्रिया विद्रोह को प्रेरित करना है, न कि उनसे भाग कर काल्पनिक श्रानन्द के लोक में छिप जाना। इसके विपरीत, जो लोग उसे रवीन्द्रनाथ तथा अंग्रेजी के रोमाण्टिक कवियों का श्रनुकरण कह रहे थे, जनमत उनके भी खिलाफ था; क्योंकि मन-ही-मन वह सोचता था कि शुद्ध श्रनुकरण में सजीवता नहीं हो सकती हैं; इतना ही नहीं, प्रत्युत्, जो लोग उसे पलायनवाद बता रहे थे, जनता की शंकाण उनके भी खिलाफ थीं, क्योंकि छायावादी श्रान्दोलन निर्भीक, तेजस्वी श्रीर कृद्धियों का भयानक शत्रु था।

#### वैयक्तिकता का उत्थान

छायावाद हिंदी में उदाम वैयक्तिता का पहला विस्फोट था। यह केवल साहित्यिक शैलियों के ही नहीं, श्रिपितु, समग्र जीवन की परम्पराश्रों, रुढ़ियों, शास्त्र-निर्धारित मर्यादाश्रों एवं मनुष्य की चिन्ता को सीमित करनेवाली तमाम परिपाटियों के विरुद्ध जन्मे हुए एक व्यापक विद्रोह का परिणाम तथा मनुष्य की दबी हुई स्वतंत्रता की भावना को प्रत्येक दिशा में उभारनेवाला था। छायावाद का इतिहास उस युग का इतिहास है जब हिन्दी के मनीषियों ने पहले-पहल श्रपने श्रापको पहचाना श्रीर रुढ़ियों के संकेत पर चलने से इनकार कर दिया; तथा जब वे परम्परा से निर्धारित सीमा का श्रित-

क्रमण करके अपनी आत्मा को अज्ञात दिशाओं की ओर दूर-दूर तक भेजने लगे। इसके उत्थान में न केवल श्रंग्रेजी के रोमाएटक कवियों का हाथ था जो वैयक्तिक स्वाधीनता के घोर प्रेमी थे ऋौर न इसमें सिर्फ रवीन्द्रनाथ की ज्वलन्त वैयक्तिकता का ही योग था जो स्वयं ही अं प्रेजी के इन कवियों से प्रभाव प्रहण कर चुके थे; अपितु, इसके जन्म और विकास के मूल में दर्शन, समाज और राजनीति की श्रभिनव व्याख्या करनेवाली उन तमाम विद्यात्रों का भी प्रभाव था जो अज्ञात रूप से मनुष्य के स्वभाव को स्वाधीनता की ओर प्रेरित कर रही थीं और पूर्ववर्ती मनुष्य जहाँ तक सोच चुका था, नये मनुष्य को उससे आगे बढ़कर अथवा उससे भिन्न दिशा में सोचने के लिए उत्तेजना दे रही थीं। उसके जन्म और विकास के मूल-कारगों में उन वैज्ञानिक अनुसन्धानों का भी हाथ था जिनके परिणाम-स्वरूप मनुष्य के संस्कार परिवर्तित हो गये थे तथा उसकी प्राचीन चेतना के दाने विखरे जा रहे थे। उसकी पृष्ठभूमि में जीवतत्त्व (Biology) श्रौर मानव-जीव-शास्त्र (Anthropology) के भी सिद्धान्त थे जो मनुष्य की श्रतृप्तियों एवं उसकी कामनाश्रों की नई-नई व्याख्याएँ कर रहे थे; जो धर्म, श्रद्धा श्रौर नैतिकता के विधान को मनुष्य की आदतों में शुमार करते थे तथा पाप और परिताप के दोषों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना की अपेचा पश्चात्ताप को कहीं अधिक अचूक बता रहे थे।

पश्चिम में जन्म लेनेवाले विज्ञान ने बहुत-सी ऐसी वातों का रहस्य खोल दिया था जो हमारे देश में अद्भुत् और अज्ञे य मानी जाती थीं। ज्यों-ज्यों विज्ञान का आलोक फैलता गया, विस्मय और कुतूहल के कितने ही भाण्डार बूँ के हो गये, कितने ही ऐसे विश्वास गलत दीखने लगे जो पहले अटल सत्य के रूप में पूजे जाते थे। पाप और पुण्य के पुराने बन्धन ढीले हो गये; स्वर्ग और नरक की

कल्पना निस्सार माल्म होने लगी; म नुष्य के सामने कर्म की महत्ता फिर से जग पड़ी जैसे वह बुद्ध देव के समय में जगी थी; उसे फिर से भासित होने लगा कि अच्छे कर्मी का फल इसी जन्म में आत्म-संतोष के रूप में मिलता है और बुरे कमीं का दण्ड प्रकृति यहीं देती है। यनुष्यं के भाव-लोक में इन परिवर्तनों के कारण आस्तिकता का तेज कम हो गया था तथा धर्म का स्वरूप दारीनिक भावों एवं अविगों की अनुभूति तक ही सीमित होता जा रहा था। इन सारे प्रभावों से प्रेरित होकर मनुष्य की उद्दाम वैयक्तिकता प्राचीन संस्कार के बन्धनों को भाइकर उठ खड़ी हुई तथा प्रत्येक रहस्य को चीर कर उसके भीतर देखने लगी। अब उसमें न तो पूर्विनिर्मित मर्यादा के लिए आदर था और न पूर्ववर्ती पुरुषों की भाव-भूमि तक ही विचरण करके रहं जाने की धीरता । वैयक्तिक स्वाधीनता को आदर्श मान-कर चलनेवाला मनुष्य वाह्य श्रीर श्रान्तरिक, दोनों ही, लोकों में ऐसे-ऐसे दृश्य देखने लगा जिन्हें देखने की आज्ञा पहले का समाज, पहले का शास्त्र और पहले की सभ्यता नहीं देती थीं। कवियों की समाधि में सभी वस्तुएँ एक भिन्न रूप में प्रकट होने लगीं श्रौर जाप्रत पुरुषं को यहं विश्वास होने लगा कि जिन प्रच्छन्न रहस्यों के देश में स्वतंत्र होकर विचरण करने की अब तक मनाही रही है, उसमें घूमने सें नये नये फल प्राप्त होते हैं।

छायावाद के उदय के साथ हिन्दी के मनी षियों में जिस वैयक्तिक स्वाधीनता का उत्थान हुआ वह किसी प्रकार भी भारतीय चिन्ताधारा के लिए अज्ञात-कुल-शील नहीं थी। अपने उप्र रूप में वह समय-समय पर संस्कृत एवं हिन्दी के समर्थ किवयों के मुख से गर्वोक्ति वन कर फूटती तथा प्रेमी एवं रहस्यवादी किवयों की वैयक्तिक अनुभूतियों में द्वे-द्वे जीती आ रही थी। गर्वोक्तियाँ किव के स्वप्रति-भागत शक्ति के प्रति अदम्य विश्वास को व्यंजित करती हैं तथा वे

किव के आत्मज्ञान की सूचक होती हैं। सफल गर्वोक्ति किव तब लिख पाता है जब वह अपने आप से अत्यधिक प्रसन्न होता है, जब उसे यह भासित होने लगता है कि उसकी प्रतिभा के सामने संसार की कोई भी वस्तु अजेय नहीं है। किन्तु, संस्कृत एवं हिन्दी-साहित्य में गर्वोक्ति के रूप में वैयक्तिकता के विस्फोट इतने कम हुए हैं कि उन्हें, प्रायः, आक्रिसक ही कहना चाहिए। कमसे कम, वे इन किवयों के साहित्य के कोई प्रमुख अंग नहीं हैं। प्रेमी और रहस्थवादी किवयों की अनुभूतियों, अक्सर, वैयक्तिक तो होती थीं, किन्तु, उनमें भी स्वाधीन चिन्ता का तेज अपनी पूरी प्रखरता के साथ प्रकट नहीं हो पाता था। वैयक्तिकता का उप्रतम उदाहरण अग्वेद की निम्नलिखित ऋचा में मिलता है जिसे तिलक जी ने मनुष्यजाति की सबसे वड़ी स्वाधीन चिन्ता कहा है—

इयं विस्विष्टियत आवभूव यदि वा द्धे यदि वा न, यो अस्याध्यक्तः परमे व्यमन्तसो अंग वेद यदि वा न वेद। (अत्०११। सृ०१२६)

"ये नाना सृष्टियाँ कहाँ से हुई ? किसने सृष्टियाँ की श्रीर किसने नहीं की ?—यह सब वे ही जानें जो इनके स्वामी परमधाम में रहते हैं। हो सकता है कि वे भी यह सब नहीं जानते हों।"

वहा के संबन्ध में यह कहना कि हो सकता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के साची वे भी नहीं हों, एक आस्तिक मनुष्य की स्वाधीन चिन्ता इससे आगे नहीं जा सकती। यह सृष्टि के मूल-रहस्यों की खोज करनेवाले उस स्वाधीनचेता ऋषि की वाणी है जिसके सामने रूढ़ियों का जाल नहीं था, जो किसी भी वचन को प्रमाण नहीं मान कर वहाँ तक सोचने का साहस रखता था, जहाँ तक कल्पना गमन कर सकती है। वैयक्तिकता के इस प्रखर रूप का जोड़ा संसार के किसी भी आस्तिक-साहित्य में मिलना दुर्लभ है। किन्तु, ज्यों-ज्यों

आध्यात्मिक अनुसन्धान के कार्य समाप्ति पर आते गये, दर्शन और चिन्तन के चेत्र में एक प्रकार की सीमा बँधती गई; और जब जन्मान्तरवाद एवं कर्मफलवाद के सिद्धान्त स्वीकार कर लिए गये, तब तो चिन्तकों की वैयक्तिकता की एक प्रकार से मृत्यु ही हो गई और भारतीय साहित्य में उसका खुल कर उभार फिर कभी संभव नहीं हुआ। कभी-कभी एकाध चार्वाक ने इस बन्धन को छिन्न-भिन्न करके मुक्त चिन्ता के पथ पर चलने की कोशिश की भी तो जनमत ने उसे कुचल कर साहित्य से बाहर फेंक दिया।

यही कारण है कि अपने साहित्य के प्रत्येक किव में हम वैयक्तिकता के विरुद्ध एक प्रकार की सतर्कता का भाव पाते हैं। वह वही तक जाता है, जहाँ तक शास्त्रों का हुक्म चलता है; उसकी आनन्द खोजने की वृत्ति को दर्शननिर्मित सीमा से बाहर जाने का अधिकार नहीं है। रहस्य-लोक में प्रवेश करने के पूर्व, वह अपनी शंकाओं, हिलती हुई आस्थाओं एवं अस्थिर जिज्ञासा के भावों को या तो पीछे छोड़ देता है या उन्हें दर्शन की भीति दिखला कर चुप कर देता है। मन के भीतर और बाहर, दोनों ही दुनियाओं में वह सिर्फ उसी त्रानन्द का उपभोग करता है जिसमें शंकाएँ नहीं हैं और जो श्रद्धा के स्पर्श से तृप्तिरसपूर्ण हो चुका है। यह त्र्यानन्द परमात्मा की सुशृंखितत सृष्टि की उस प्रजा का आनन्द है जिसे संसार में कहीं भी दु:ख, त्रास, त्राशंका श्रौर भय का ऋस्तित्व सचा नहीं प्रतीत होता। पिंखत हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार "पिछले दो हजार वर्षों का भारतीय साहित्य किव के व्यक्तित्व को खोता आया है। कवि जनसाधारण के दुःखों से हट कर अपने ही द्वारा निर्मित बन्धनों में वॅधता त्राया है। वैयंक्तिकता की स्वाधीनता को छोड़ कर वह 'टाइप' रचना की पराधीनता को स्वीकार करता आया है।"

''ईसवी सन् के आरंभ में कर्मवाद का विचार भारतीय समाज में

निश्चित रूप से स्वीकार कर लिया गया था। जो कुछ इस जगत में हो रहा है, उसका एक अदृष्ट कारण है, यह बात निस्सन्दिग्य मान ली गई थी। जन्मान्तर-व्यवस्था और कर्मफलवाद के सिद्धान्त ने ऐसी जबदेस्त जड़ जमा ली थी, कि परवर्ती युग के किवयों और मनीषियों के चित्त में इस जागितक व्यवस्था के प्रति भूल से भी असंतोप का आमास नहीं मिलता। जन्मान्तरवाद के निश्चित रूप से स्वीकृत हो जाने के कारण प्रचलित रूढ़ियों के विरुद्ध तीन्न सन्देह एकदम असंभव था। किव कठिन से कठिन दुःखों का वर्णन पूरी तटस्थता के साथ करते थे और ऐसा शायद ही कभी होता था जब कोई किव विद्रोह के साथ कह उठे कि यह अन्याय है, हम इसका विरोध करते हैं।"

मनुष्य की, कल्पना की उन्मुक्त उड़ान को रोकनेवाले इन रूढ़ संस्कारों के प्राचीर को छिन्त-भिन्न करने का पुण्य उस विज्ञान को मिलनेवाला था जो यूरोप में जन्म लेकर समस्त संसार के प्राचीन विश्वासों की नींव हिलाने आया था। ज्यों-ज्यों मानवविज्ञान, जीव-विज्ञान और पुरातत्त्व के अनुसन्धानों से देश और कालगत अनन्त-ताएँ प्रत्यत्त होती गई, त्यों-त्यों भारतवर्ष में भी जन्मान्तरवाद की तगड़ी चेतना महत्त्व में छोटी पड़ती गई। यह ठीक है, कि जन्मान्तर-वाद आतमा की आयु की विशालता का द्योतक था और जब जीव-विज्ञान एवं पुरातत्त्व की खोजों से मनुष्य को यह पता लगा की सृष्टि श्रीर समय दोनों ही के गहरों में, इससे कहीं वड़ी विशालताश्रों का वास है तब जन्मान्तरवाद की अनन्तता के साथ ही मनुष्य की अपनी जाति (Species) को अन्य जीवों से भिन्न एवं अद्भत समभने की वृत्ति भी छोटी हो गई। किन्तु, वैज्ञानिक अनुसन्धानों का इससे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव वह था, जो जन्मान्तरवाद के गर्व-विनाश के रूप में प्रकट हुआ था, जिससे इस चेतना की उत्पत्ति हुई थी कि मनुष्य विधि-विधान की कठपुतली नहीं है तथा उसके

जागितक सुख और दुःखों के रूप पहले से ही निर्धारित नहीं हैं। उसे शारीरिक और मानसिक सभी तापों से त्राण पाने के निमित्त, उन्मुक्त होकर सोचने एवं निर्वन्ध होकर काम करने का पूरा अधिकार है तथा इस सोचने की क्रिया में शास्त्र-सम्मत अथवा परम्परागत कोई भी विश्वास, कोई भी निर्णय एवं कोई भी विचार उसका बाधक नहीं हो सकते। उसकी मनःस्थिति में विज्ञान और नई विद्याओं ने जो परिवर्तन उपस्थित कर दिए थे, उनका बहुत ही स्वाभाविक परि-णाम वैयक्तिक स्वाधीनता का उदय था। कोई आश्चर्य नहीं कि नया आदमी अपने पूर्वजों की राह को छोड़ कर एक भिन्न पथ पर चलने लगा, एक भिन्न दिशा की ओर देखने लगा तथा जीवन की प्रायः तमास बातों पर एक भिन्न दिष्ठकोण से सोचने को तैयार हुआ।

इस प्रकार, हम देखते हैं कि, छायावाद की वैयक्तिकता भारतवर्ष के लिए सर्वांशतः नवीन नहीं थी। रुढ़ियों के निर्माण से पूर्व, स्वाधीन चिन्ता के काल में, यह वैयक्तिकता वेदों में भी प्रकट हुई थी और यद्यपि जन्मान्तरवाद एवं कर्मफलवाद के सिद्धान्तों ने पीछे चलकर इसे बुरी तरह से आक्रान्त कर रखा था, फिर भी, यह उन सभी लोगों में विद्यमान मिलती है जो चिन्ता की परम्परागत धारा से कुछ हट कर सोचने की चेष्टा करते थे।

साहित्य में 'टाइप' की अधीनता को अस्वीकृत करके अपने लिए नवीन राह बनाने की चेष्टा वैयक्तिक स्वाधीनता की भावना का परिणाम है। भारतीय वाङ्मय के कर्ता, किव और गद्यकार, कुछ इस सिद्धान्त के अपवाद नहीं थे। कर्मवाद और जन्मान्तर-व्यवस्था के सिद्धान्त किव की वैयक्तिकता को सिर्फ इतना ही दबाये हुए थे कि वह उप्रता के साथ नहीं उभरती थी; किन्तु, जहाँ तक कला में वैयक्तिक अनुभूतियों की संयमपूर्ण उद्घावना का प्रश्न है, वह सदैव कवियों के साथ थी। भारतीय साहित्य को जब हम

'टाइप' की अधीनता के नीचे बनी हुई चीज कहते हैं तब हमारा ं श्रभिप्राय इतना ही होता है कि शैली और भावदशा की दृष्टि से हम श्रपने श्रनेक युगों के साहित्यकारों में एक विचित्र प्रकार की एकता पाते हैं जो दूसरे देशों के साहित्य में नहीं मिलती। संभव है, यह इस बात का प्रमाण हो कि जन्मातरवाद ने मनुष्य की बुद्धि के आगे जो एक शृंखला डाल दी थी उसके विरोध की हिम्मत किसी भी साहित्यकार में नहीं थी। किन्तु, शृंखला की इस'सामूहिक स्वीकृति के दायरे में रहकर भी भारतीय कवि की वैयक्तिता एकदम समाप्त नहीं हो गयी थी। जिस दिन वैयक्तिकता समाप्त हो जायगी, उस दिन साहित्य से नवीनता का लोप हो जायगा। साहित्य के मूल-भावों में आदि काल से लेकर अबतक भी बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुए हैं। मूल-भावों की विविधता की तालिका में महत्त्व के नये योग सदियों के बाद लिखे जाते हैं। किन्तु, साहित्य तब भी नित्य-उज्जवल श्रोर नवीन रहता है; क्योंकि विचारों की नवीनता नहीं श्राने पर भी उसमें अनुभूतियों की नवीनताएँ आती ही रहती हैं। अनुभूति की ये नवीनताएँ ही कवि की वैयक्तिक सम्पत्ति तथा साहित्य के लिये उसकी वैयक्तिक भावनाओं का नवीन अवदान होती हैं। भारत का किव संयम के बीच भी इस वैयक्तिक उन्माद को जिलाए हुए था; क्योंकि किसी हदतक वैयक्तिकता सभी सबे कवियों एवं चिन्तकों का नित्य-गुग है। यह वैयक्तिकता ही है जो कवियों को मिलन लोगों के सामने भुकने से बचाती है, अपमान के साथ सम-भौता करने से रोकती है तथा अन्य किवयों के द्वारा निर्धारित पन्थ का तिरकार करके अपने लिए नवीन मार्ग का निर्माण करने की प्रेरणा देती है। "लीक-लीक गाड़ी चलै" वाली कहावत में किव की इसी नैसर्गिक वैयक्तिकता की श्रोर संकेत है तथा "निरंकुशाः कवयः" में भी कवि के इसी वैयक्तिक स्वातंत्र्य की व्यंजना है।

### विद्रोह की असंगतियाँ और अशक्तताएँ

छायावाद की उत्पत्ति के कारगों की सैद्धान्तिक विवेचना जितनी सुन्दर और महान है, हिन्दी में प्रकट हुए उसके असली रूप का विश्लेषण उतना ही असंगतिपूर्ण और निराशाजनक । यह भी ध्यान देने की बात है कि छायावाद के समर्थन में आरंभ से लेकर आज तक जितने भी निबन्ध लिखे गए, उन सब में हम इसकी दुर्बलताओं को बड़े-बड़े सिद्धान्तों के घटाटोप से ढँक देने का एक सचेष्ट प्रयास पाते हैं। 'सान्त की अनन्त से मिलने की आकुलता', 'प्रकृति के क्या-क्या में एक अज्ञात सत्ता का प्रतिविम्ब', 'मनुष्य की वैयक्तिक अनुभूतियों की श्रेष्ठता' श्रीर 'सौन्दर्य तथा रहस्य की सूच्मतम अनुभूतियों की अभिव्यक्ति', ये ही कुछ सत्य तथा कल्पित सिद्धान्त थे जिनके वल पर त्रालोचक छायावाद को जनता के द्वारा प्राह्य सिद्ध करना चाहता था। जिन लोगों- से यह आशा की जाती थी कि वे वुद्धि के त्रौसत धरातल पर आकर जनता के साथ इसका सम्यक् परिचय करा सकेंगे, उन्होंने भी जब लेखनी उठाई तब सिद्धान्तों की ही विवेचना करने लगे या उससे आगे बढ़े तो प्राचीन इतिहास से मिलती-जुलती रचनात्रों के उदाहरण लेकर जनता से कहने लगे कि यह धारा विलकुल नई नहीं है; हमारे साहित्य के इतिहास में ऐसा पहले भी हुआ था। श्रीमती महादेवी वर्मा और स्वर्गीय प्रसाद जी के छायावाद और रहस्यवाद संबन्धी लेख इसी उद्देश्य से लिखे गए मिलते हैं। उनके लेखों में हम ऐसी सतकता पाते हैं जो अपने पत्त की दुर्वलताओं को जानते रहने के कारण, स्पष्टता के छिपाने के प्रयास से जन्म लेती है। इन सभी लोगों में एक पन्त जी ही ऐसे थे जिन्होंने अपने पुजुकी प्रवुलता को भलीभाँति जाननेवाले कर्मठ पुरुप की रपष्टता के साथ आरम्भ में ही "पल्लव" की भूमिका मे उन सभी उद्देश्यों की घोषणा कर दी थी जिनकी स्थापना

के लिए वे साहित्य में आए थे। "पल्लव" की भूमिका छायावाद का मेनिफेटो थी और नए आन्दोलन का रुख उस लेख में जितनी स्पष्टतापूर्वक प्रकट हुआ। उतना साफ और किसी निवन्ध में नहीं। यह भी ध्यान देने की बात है कि नए किवयों में जनता ने पन्त जी को ही अपना सर्वाधिक प्रेम अर्पित किया और आज वे ही छायावाद का सुधार भी कर रहे हैं।

सब से बड़ी गलती छायावाद को रहस्यवाद सिद्ध करने में हुई। रहस्यवाद, साहित्य से बाहर, धर्म का गुण है और साहित्य में त्राकर भी वह भक्त किव की अधूरी ईश्वरानुभूति का ही धुँधला उद्गार हुआ करता है। वह धर्म का आनन्द-पथ और काम का धार्मिक स्वरूप है। सौन्दर्य और आनन्द के उन्मद भागों की साधना जव धर्म के माध्यम से होने लगती है तब साहित्य में एक प्रकार की वाणी प्रकट होती है जिसमें अध्यात्म की माधुरी के साथ काव्य का चमत्कार सन्निहित रहता है। इस मिश्रण में अध्यात्म का मूलाधार ज्ञान और त्रानन्द का उद्गमस्थल भक्ति होती है। साहित्य में एक परस्परा है जो शुद्ध भक्ति के उद्गारों को प्रार्थना कहती है; इस परम्परा के अनुसार रहस्यवाद की रचनाएँ वे ही होती हैं जो ज्ञान श्रीर भक्ति के समन्वय से जन्म लेती हैं श्रीर जिनमें श्रध्यात्म की श्रोर बढ़ते हुए भावुक सन्त का घूँधला उन्माद होता है। किन्तु, यह परम्परा ही हैं। सत्य यह है कि ऐसी कोई स्पष्ट रेखा अभीतक खींची नहीं गई जो रहस्यवाद की रचनात्रों को ईश्वरानुभूति-विषयक अन्य रचनात्रों से विभाजित कर दे। प्रार्थना त्रौर प्रेमानुभूति की वहुत-सी ऐसी कविताएँ हैं जो रहस्य-लोक की कृति कही जा सकती हैं तथा रहस्यवाद की बहुत सी कविताएँ हैं जो केवल प्रार्थना और प्रेमानुभूति के उद्गार हैं। किन्तु, रुढ़ियों ने रहस्यवाद के जो लच्चा मान लिए हैं उन्हींके बल पर, श्रक्सर, काञ्य-विद्येप

को रहस्यवाद का उदाहरण मानने की प्रथा चली आ रही है। वेदों को देखने से कहीं-कहीं ऐसा माल्म होता है कि आरंभ में बहा को बुद्धि से प्राप्त करने का प्रयास किया गया था; किन्तु, उप-निषदों के काल में आते-आते यह भासित होने लगा कि केवल ज्ञान इसके लिए बहुत ही अपर्याप्त है। मुख्डकोपनिषद् में कहा है "नाय-मात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेम।" तैत्तिरीय ने आनन्द कह कर आत्मा को ही पुकार दिया (आनन्द आत्मा [तैत्ति०२-४])। आनन्द-स्वरूप ब्रह्म की उपलब्धि के विषय में घोषणा करते हुए कठोपनिषद् ने कहा "नैषा तर्केण मितरापनेया।" और वेदों की ऋचाओं में जो हम काव्य का चमत्कार देखते हैं वह भी आनन्द के मार्ग से आत्मा को ही प्रहण करने का प्रयास है। इस आनन्द का जन्म नीरस दार्शनिक विचारों से नहीं, प्रत्युत्, ज्ञान की विह्नलता से होता है।

रहस्यवाद अपने मूलरूप में किसी किव या कलाकार का नित्य-गुण नहीं, प्रत्युत्, ज्ञानाकुल भक्त का गुण होता है। मेथिलीशरण जी को अक्त मान कर अभी हाल ही में एक आलोचक ने लिखा था कि उनका रहस्यवाद कमजोर है; क्योंकि, वह ज्ञानी नहीं, भक्त हैं। मानों रहस्यवाद ज्ञान की कसरत का नाम हो; मानों रहस्यवाद सीमांसा, तर्क और न्याय से जन्म लेता हो; मानों भिक्त के विना, ज्ञान ईश्वरानुभूति का आनन्द उठाने में अकेला ही समर्थ हो। केवल ज्ञान के आधार पर आध्यात्मिक रहस्यों के विश्लेषण से वेदान्त के सूत्रों का जन्म होता है; वह मिस्तिष्क का एक रूखा खेल है। माधुरी तो उसमें हृदय के योग से पैदा होती है। और हृदय का योग ज्ञानी नहीं, भक्त दे सकता है।

छायावाद को रहस्यवाद से संबद्ध सिद्ध करने से जनता की जिज्ञासा की शान्ति नहीं हो सकतीथी। उसे भारत की प्राचीन संपत्ति बताने से भी छायावाद के प्रित जनता का आदर नहीं वढ़ सकता था। जनता का विरोध साहित्य के धार्मिक भावों से नहीं था। वह सिर्फ यह जानना चाहती थी कि छायावाद में सबी धार्मिकता है या नहीं। एक अधार्मिक युग में, धर्म के उदय का संवाद सुन कर लोगों में संशय का उत्पन्न होना बहुत ही स्वाभाविक था। इस संशय की वृद्धि इस बात से भी होती थी कि कॉलिज और स्कूल से निकलनेवाला प्रत्येक नवयुवक अचानक अध्यात्म की उच्च भूमि में पहुँच जाता था तथा नई धारा के अप्रणी कवियों में से किसी को भी अपने व्यक्तिगत जीवन में धार्मिक होने की प्रसिद्धि प्राप्त नहीं थी। फिर इन कविताओं में कहीं भी प्राचीन सन्त कवियों की प्रार्थना की शीतलता, आध्यात्मक विरह की वेचैनी तथा आनन्द के लोक में आत्मा के महाजागरण का उल्लास नहीं मिलता था। जो कुछ मिलती थी, वह थी गहरी अस्पष्टता, गहरा धुँधलापन और प्रत्येक वस्तु को एक नई दृष्टि से देखने का गहरा मोह।

श्रगर दृष्टिकोग् की नवीनता पर जोर दिया जाता तो, संभव है कि जनता उतना नहीं चिढ़ती; यह भी संभव है कि दृष्टिकोग् की नवीनता पर जोर देने का प्रभाव उन नए किवयों पर कुछ दूसरे रूप में पड़ता जो नई किवता के चेत्र में श्रपनी किस्मत श्राजमाने के लिए भुएड बाँध कर श्रा रहे थे। किन्तु, उन्होंने बाहर रहते हुए जो कुछ सुना था उसमें प्रमुख संवाद यह नहीं था कि हिन्दी-किवता में एक प्रचएड कान्ति हुई है तथा उसकी शैली श्रीर भाव दोनों ही वड़ी तेजी से बदल रहे हैं, प्रत्युत, यह कि हिन्दी में किवता करना सहल हो गया है तथा उसमें प्रम श्रीर वेदना के गीत वड़ी ही श्रासानी से गाये जा सकते हैं। श्रीर सत्य ही, काव्य-चेत्र में ऐसी कुहेलिका छाई हुई थी कि उसके भीतर छिपकर कुछ भी कहा जा सकता था श्रीर पीछे उसकी कुछ भी दीका की जा सकती थी। उसमें शारीरिक श्रासक्ति के गीतों

की व्याख्या प्रभु की प्रीति में हो रही थी और वासना का नाम आध्या-तिमक प्रेम दिया जा रहा था। रोजी के अभाव, रुपयों की कमी श्रौर वेकारी से जन्सी हुई निराशा, संसार से विराग का रूप ले रही थी श्रीर दैनिक जीवन की कठिनाइयों से घवड़ाया हुआ कवि, 'उस पार' चल देने के लिए और नहीं तो एक "भगन-तरी" ही खोज रहा था। निराशा, वेदना और अस्वस्थ वैराग्य के प्रति ऐसी आसक्ति बढ़ी कि जिन्हें आर्थिक साधन सुलभ थे, वे भी, इसकी खोर भुके और अपनी दैनिक प्रेम-लीलाओं की चिणिक निराशा और वियोग में परमात्मा से **ज्रात्मा के अनन्त विरह का रूपक देखने लगे। यह सच है, कि निराशा** की इन लहरों में वहनेवाले अधिकांश किव वे ही थे जो अब चेत्र में नहीं हैं। किन्तु इस शमितवेगा नदी के दोनों किनारों पर अब भी ऐसी कृतियाँ खड़ी हैं जो जीवित और चैतन्य हैं तथा जो इतिहास में अपने लिए स्थान सुरिचत करती जा रही हैं। इस नदी के उस पार प्रसादजी का "अाँसू", महादेवीजी की "नीहार" और "रिश्म" तथा द्विज जी की "अनुभूति" है एवं उसके इस पार श्रीयुत हरिवंशरायजी "वचन" हैं जो निराशा और वेदना को अधिक बोधगम्य एवं कहीं श्रिधिक सुन्दर वनाते जा रहे हैं।

कोई बहुत आगे का साहित्यकार जब छायावादी युग के पन्ने उत्तरने लगेगा तब, संभव है कि वह इस युग को कविना का वैराग्य-युग कह डाले; क्योंकि, कुछ समर्थ किवयों को छोड़कर, बाकी जितने लोग उप समय मैदान में थे, वे, सब के सब जीवन से विरक्त, अपने आस-पास के लोगों से नाराज और इस दुनिया को छोड़ कर कहीं अन्यत्र चल देने को तैयार वैठे थे। निराशा के अति संस्कार के कारण किव उस मनोदशा को प्राप्त हो रहे थे जिसमें दूसरों के सहानुभूतिपूर्ण शब्द भी अच्छे नहीं लगते हैं। तत्कालीन हिन्दी-किवयों में से अनेक ऐसे थे जिनकी मनःस्थिति ठीक उसी प्रकार की हो गई थी जैसी

गालिब की निम्नलिखित पंक्तियों में से ध्वनित होती है—
रिहये अब पेसी जगह चलकर जहां कोई न हो,
हमसखुन कोई न हो और हमजबाँ कोई न हो।
पिड़ये गर बीमार तो कोई न हो तीमारदार,
और अगर मर जाइये तो नौह खाँ कोई न हो।

"हमसखुन" और "हमजबाँ" भाइयों के बीच से ये कि भाग कर बाहर तो नहीं जा सके, हाँ, उन्होंके बीच रहते हुए स्वयं ऐसा सखुन और ऐसी जबाँ बोलने लगे जिन्हें उनके आस-पास के लोग सममने में असमर्थ थे। अतएव, सममना चाहिए कि गालिब ने जो स्वप्न देखा था, छायाबाद-काल के कितने ही हिन्दी-किवयों ने उसे चितार्थ कर दिया—लोगों के बीच से भागकर नहीं, बल्कि अपने मन में एक नया संसार बसा कर तथा अपने लिए एक नई भाषा की ईजाद कर के। इसी प्रकार आदरणीया महादेवीजी का भी वह "अनोखा संसार" अच्छी तरह वस गया जिसे उनका 'पागल प्यार" आरंभ से ही चाह रहा था तथा हमें विश्वास है, कि जीवन का "मत्त समीर" अब उनकी आज्ञा मानता है और उनकी शान्ति को भंग करने के लिए उस तरफ को नहीं जाता जिधर उनका "एकान्त" सो रहा है।

विद्रोह की भावना पर जन्म लेनेवाला साहित्य निराशा श्रौर वेदना के कुहासे में उलभ कर रह जाय, यह एक ऐसी श्रसंगति है जिसकी सम्यक् व्याख्या सभी विचारों के परे हो जाती है। इसे श्राजकल लोग पलायनवाद कह कर सममाते हैं जो वहुत श्रंशों में सही भी मालूम होता है; क्योंकि, छायावाद के श्राते-न-श्राते भारत-वर्ष में स्वतंत्रता का संग्राम छिड़ गया था श्रौर श्राशा की जाती थी कि साहित्य इसमें पूरे बल से योग देगा। किन्तु, इसके विपरीत वह धरती से उपर उठकर स्वप्न में मँडराने लगा। इधर, हाल से, यह कोशिश भी शुरू हुई है कि छायावाद-कालीन हिन्दी कवियों की मनोदशा को प्रथम विश्व-युद्ध के उपरान्त यूरोप में जन्म लेनेवाली उस मनःस्थिति से मिलाकर देखना चाहिए, जिसके कारण, इंग्लैएड में ईलियट जैसे गंभीर नैराश्य की व्यंजना करने वाले किवयों का जन्म संभव हुआ था। परन्तु, यहाँ यह विचारणीय है कि प्रथम विश्व-युद्ध में लड़नेवाला भारत यह नहीं जानता था कि वह क्यों लड़ रहा है—इतना भी नहीं कि वह इसलिए लड़ रहा है चूँ कि वह इंग्लैएड का गुलाम है। ऐसी स्थिति में उस युद्ध को इतनी प्रमुखता देना एक कृत्रिम प्रयास होगा। प्रथम विश्व-युद्ध से उत्पन्न होनेवाली निराशा का प्रवेश हमारे साहित्य में भी हुआ, किन्तु, बहुत बाद को, तथा सीधे नहीं, प्रत्युत्, ईिल्यट और उनके अनुयायियों की कृतियों के माध्यम से ही।

परिणाम में छायावाद चाहे पलायनवाद का ही रूपक रहा हो, किन्तु, उसके जन्म और विकास की प्रकिया बड़ी ही क्रान्तिपूर्ण थी। वैयक्तिकता के उदय से यह प्रवृत्ति चल पड़ी कि मनुष्य निश्चित रूप से समाज और सभ्यता के सामने जिम्मेदार नहीं है। उसे अपनी वातों को अपने ढंग पर सोचने का नैसर्गिक अधिकार है और समाज के प्रति दायित्व के भाव उसके बन्धन नहीं बन सकते। मनुष्य के लिए समाज ही सब कुछ नहीं है; पृथ्वी, पहाड़, फूल, पत्ते श्रौर अपने मन की दुनिया भी उसके लिए सच हैं और जहाँ समाज के कुत्सित रूप से मनुष्य को विरक्ति हो जाती है वहाँ उसके लिए ये पिछली वस्तुएँ ही अधिक सत्य हो जाती हैं। इसके फल-स्वरूप प्रकृति के प्रति एक नए दृष्टिकोण का आरंभ हुआ तथा उसकी सुन्दरताओं में एक नए ढंग की दिलचस्पी ली जाने लगी। केवल प्रकृति ही नहीं, वरन् जीवन के विभिन्न श्रंगों की व्याख्या में यह नया दृष्टिकोण प्रमुख होने लगा श्रौर इसके स्वाभाविक फल-स्वरूप साहित्यिक कृतियों में कल्पना की श्रित वृद्धि होने लगी। मनुष्यक्या करता है, क्या सोचता है श्रीर क्या कहता है, साहित्य से इसका वर्णन उठने लगा श्रीर कविगण यह

बताने में अधिक आनन्द लेने लगे कि कुछ सोचते, कहते अथवा करते समय मनुष्य में क्या-क्या भाव उठा करते हैं। इसी प्रकार साहित्य से प्रकृति के तद्गत रूप का वर्णन भी विदा होने लगा और उसकी जगह पर यह व्यंजना उपस्थित होने लगी कि किव के हृद्य में श्राकर प्रकृति कैसी हो जाती है। फूल स्वयं कैसा है, इसके स्थान पर यह लिखा जाने लगा कि फूल किव को कैसा लगता है। यहाँ यह बात विचारणीय है कि कवि भी श्राखिर मनुष्य ही है श्रीर साधारणतः उसका श्रन्छा या बुरा लगना बहुत कुछ श्रन्य लोगों के श्रन्छा या बुरा लगने के ही समान होना चाहिए। श्रौर इसमें सन्देह नहीं कि जिस किव की चेतना भटक कर सर्वसाधारण की चेतना से बहुत दूर नहीं चली गई, थी उसकी वैयक्तिक अनुभूति यथेष्ट रूप से बोधगम्य और सुन्दर रही। किन्तु, झायावाद के आरंभ काल में अधिक कवि ऐसे ही थे जिन्होंने वैयक्तिकता को, शायद, विचिचता समभ लिया था तथा जिनकी दृष्टि में जनसाधारण की चेतना से बहुत दूर जाकर कष्ट-कल्पना की अनुभूति को छन्दोबद्ध करना ही नवीनता का पर्याय था। पन्तजी का वह ऋद्भुत् गान ''लाई हूं फूलों का हास, लोगी मोल, लोगी मोल" पहली ,श्रेग्णी का उत्क्रष्टतम अवदान था तथा पिछली श्रेणी,की रचनाओं के अनेक उदाहरण श्री लच्मीनारायणजी मिश्र के ''श्रन्तर्जगत'' में श्राज भी विद्यमान् मिलेंगे।

साहित्य के स्वभाव में इस नव जागरण के प्रभाव से जो सरल श्रीर दुर्बोध अनेक विलच्चणताएँ उत्पन्न हो गई थीं, कवि के चिन्तन एवं अभिन्यक्ति की प्रकिया में जो विचित्र प्रकार की उलभनें आ गई थीं, इस निबन्ध में उनकी स्थूल एवं असमर्थ न्याख्या ही संभव है। इतना ही यथेष्ट समभना चाहिए कि नवजागरण की संभावनाएँ ज्यों-ज्यों प्रत्यच्च होती जाती थीं, त्यों-त्यों कल्पना की उद्दामता की ओर क्वियों की आसक्ति बढ़ती जाती थी। ऐसा भासित होता है कि द्विवेदी-

युग ने, अत्यन्त स्थूल अथों में, दैनिक जीवन की वास्तविकता को ही अपना सर्वस्व सममनेवाली जिस इतिवृत्तात्मकता के शिलाखण्ड के नीचे कल्पना को दबा कर रख छोड़ा था, उसे खण्ड-खण्ड करके कल्पना अत्यन्त वेग से ऊपर आ गई थी और प्रायः प्रतिशोध की कटुता के साथ जीवन का तिरस्कार कर रही थी। समकालीन जीवन विलकुल हीन और हेय था। साहित्य पूर्ण रूप से सतर्क था कि दैनिक विश्व की कोई भी प्रतिध्विन काव्य में नहीं आने पाये। उसकी विहार-भूमि शून्य आकाश, नन्दन-कानन अथवा इतिहास के उस गह्वर में थी जो समकालीन जीवन से बहुत दूर था तथा जहाँ किवयों की कल्पना अपनी पसन्द की दुनिया बसा सकती थी। यह भावना इतनी प्रधान थी कि भूल से भी समकालीन जीवन की और दृष्टि-निच्लेप करनेवाले लोग अनायास ही अकिव सममे जाने लगते थे।

छायावाद-कालीन रचनाओं में यह संकेत भी नहीं मिलता है कि कवियों ने समकालीन जीवन को भलीभाँ ति देखकर उसे उन्न एवं अकाव्यात्मक सममकर छोड़ दिया हो। अधिकांश किवयों ने आस-पास की दुनिया को सममने का थोड़ा भी प्रयास नहीं किया। ऐसा दीखता है कि काव्य की चेतना सीघे उपर से आती थी और, प्रायः, सदैव दार्शनिक सिद्धान्तों के स्तर तक ही आकर उक जाती थी; उससे नीचे जो सुख-दु:ख से मिश्रित एक दैनिक लोक था, जिसकी अनुभूतियों से दर्शन के सिद्धान्त वनते हैं, वहाँ तक आने की प्रवृत्ति किसी में भी नहीं थी। छायावाद ने कल्पनात्मकता की जो छढ़ि बना दी थी, उससे अलग भागने की प्रवृत्ति कभी-कभी श्री भगवतीचरण वर्मा में लच्चित होती थी, किन्तु उस समय वे भी जीवन की नश्वरता एवं समृद्धि की समाधि तक ही आकर उक जाते थे। यह भी ध्यान देने की वात है कि इन लोगों के ठीक पीछे जो लोग आ रहे थे, उनमें भी आरंभ में जीवन की उन्ताओं का सामना करने की उमंग नहीं

थी। ख्रायावाद ने जिस निराशा की सृष्टि कर दी थी, उससे विलकुल ऊपर उठ जाना, प्रायः, उनके लिए भी कठिन माल्म होता था। निराशा भी एक प्रकार की रुढ़ि हो गई थी और कवि की मनोदशा ,पर उसका कोई-न-कोई प्रभाव अनायास ही पड़ जाता था। यह सच है कि ये पीछे आने वाले कवि कल्पित अनुभूतियों की तेजोहीनता एवं निस्सारता को एक हद तक पहचान चुके थे, किन्तु, नैराश्य की पर-म्परा अज्ञात रूप से उन्हें भी घेरे हुए थी। यही परम्परा उनके सामने समृद्धि की नश्वरता, जीवन की च्रागंगुरता और बुमे हुए चिराग पर विलाप करने की प्रवृत्ति बनकर प्रकट हो रही थी। श्री रामकुमार वर्मा, की "चित्तौड़ की चिता" श्रौर "कंकाल", बच्चन जी की मधु-शाला से ठीक बाद वाली रचनाएँ तथा भगवती बाबू की कितनी ही क़विताएँ इसी नैराश्य-पीड़ित मनोदशा के परिगाम हैं। अन्य समर्थ किन भी जब खाँटी कल्पना से ऊब जाते थे और जीवन के कुछ -अधिक समीप आना चाहते थे, तब उनके सामने भी गुजरी हुई समृद्धि तथा विनष्ट हो जानेवाला जीवन ही प्रमुख हो उठता था। पल्लव में ही "परिवर्तन" कविता है, जिसमें यह मनोदशा वड़े ही श्रद्भत श्रावेग के साथ व्यंजित हुई है।

छायावाद एक क्रान्ति का संदेश लेकर आया था, किन्तु, अपने क्रान्तिकारी होने के प्रचार में वह ऐसा फँसा कि वास्तिवक उद्देश्य का कहना ही भूल गया। वह उस नेता के समान था जो हर चीज को पुरानी और सड़ी हुई बतलाता है, किन्तु, उसकी जगह पर कौन सी चीज आनी चाहिए, यही नहीं कह पाता। महादेवी ने छायावाद पर लिखते हुए एक जगह कहा है कि "कलाकार निर्माण देकर ध्वंस का प्रश्न सुलभाता है, ध्वंस देकर निर्माण का नहीं।" किन्तु आश्चर्य की बात है कि छायावादी कि वास्तिवक चेत्र में न तो ध्वंस ही कर सके और न निर्माण ही। उनसे इतना भी नहीं वन पड़ा कि

श्रीर कुछ नहीं, तो जीवन की विवशता के विरुद्ध एक सैद्धान्तिक विरोध ही ध्वनित करें। उस समय बार-बार कहा जाता था कि कविगण एक ऊँचे एवं श्रधिक व्यापक जीवन की खोज में हैं; किन्तु, छायावाद-काल की श्रधिकांश रचनाश्रों में इस वात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि कवियों ने जीवन की दैनिक वास्तविकता का त्याग किसी बड़ी वास्तविकता के प्रहण करने के लिए किया हो श्रथवा श्रपने श्रास-पास के लोगों को छोड़कर वे प्रवास में इसलिए गये हों कि वहाँ से वापस श्राने पर जीवन की व्याख्या श्रधिक गंभीरता से कर सके।

उनका प्रवास कर्त्तव्यनिष्ठ गृहस्थ का प्रवास नहीं, प्रत्युत्, उस वालक का प्रलायन था जो अपने आस-पास मन के अनुकूल वाता-वरण नहीं पाकर, घर से भाग निकलता है। कल्पना के नन्दन-कानन में, नई-नई सूमों के अनुसन्धान में, काल्पनिक प्रेम और विरह की अनिभूति में वे एकमात्र अपनी ही तृप्ति खोज रहे थे। उन्हें इस वात का ध्यान ही नहीं था कि आखिर वह भी इसी समाज के प्राणी हैं और उनके आनन्द में दूसरों का भी कुछ न्यायसिद्ध भाग है। इसके विपरीत, अपने को वे कुछ-कुछ अवतारी-सा मान रहे थे और सममते थे कि उनकी प्रत्येक वाणी शाश्वत और पवित्र है तथा वह समाज की समम में आये या नहीं, परन्तु, समाज को उनका आदर करना ही चाहिए।

छायावाद की दुर्दशा अपनी पराकाष्टा को पहुँच गई होती, यदि उसमें पन्तजी, निरालाजी, प्रसादजी, माखनलालजी, भगवतीचरणजी वर्मा और पं० वालकृष्ण शर्मा नवीन नहीं हुए होते। इस कुहासे में निरालाजी सदैव दृढ़ और पन्तजी हमेशा प्रसन्न रहे। जैसे छायावाद के विद्रोही स्वभाव का प्रतिनिधित्व निरालाजी कर रहेथे, उसी प्रकार नवजागरण के आनन्द और उल्लास का प्रतिमान पन्तजी थे; प्रसाद जी श्रपनी समस्त दार्शनिकता, ज्ञान-गरिमा और विद्या-वैभव को लेकर इस कुहासे में समृद्ध साधक के समान बैठे हुए थे तथा उन्हें वे लोग भी सिर नवाते थे जो इस नई दुनिया के खिलाफ थे। भगवती बाबू विशिष्टता के अधिकारी इसलिए हैं कि आरंभ में ही छायावाद की कमजोरियों का ज्ञान उन्हें हो गया था तथा उस युग में वे ही एक ऐसे कवि थे जो छायावाद के तत्कालीन रूप को असमर्थ जानकर कुछ अधिक शक्तिशाली स्वर फूँकने के लिये जव-तव नए-नए प्रयोगों की त्रोर उन्मुख हो रहे थे। त्रारंभ में उनकी "विदा" नामक कविता का जोरों से प्रचार हुआ, किन्तु, ऐसा दीखता है कि यह प्रशंसा उनकी दृष्टि पर आवरण नहीं डाल सकी और जब उनके ऊपर चारों श्रोर से फूल बरस रहे थे, तभी वे विदा की टेकनिक छोड़कर आगे वढ़ गए। "नूरजहाँ की कन्न", "कानपुर का मेमोरियल वेल" और "क्रय-विकय" नामक कविताओं में उन्होंने जिस टेकनिक और भावदशा को अपनाया था वह स्पष्ट ही "विदा" की टेकनिक और भावदशा से कहीं उन्नत और प्रभविष्णु थी। उनके प्रयोगों के भीतर से छायावाद त्रागे बढ़ रहा था त्रीर उस शैली की त्रीर अयसर हो रहा था जो कविता को लोक-जीवन के अधिक समीप लानेवाली थी।

माखनलालजी इन किवयों के बहुत पहले से मैदान में थे और छायावाद की छाया शायद सबसे पहले उन्हींपर पड़ी थी। वह और प्रसादजी प्रायः समकालीन थे। किन्तु, १६१२—१३ की लिखी हुई किवताओं को देखने से ज्ञात होता है कि आगे चलकर उदय होने वाली किरण की भाँई जैसी माखनलालजी की रचनाओं में स्पष्ट हो कर पड़ रही थी वैसी प्रसादजी की रचनाओं में नहीं। कारण, शायद यह भी था कि प्रसादजी का प्रगाढ़ पाण्डित्य नई शैली और मनोदशा को कुछ दूर तक अपने वश में रखने में समर्थ था। किन्तु, उद्दाम

भावुकता के कारण माखनलालजी पर नवीनता का प्रभाव बहुत आसानी से पड़ सकता था।

१६२० से ३० के बीच में छायावाद ने हिन्दी-कविता का सबसे वड़ा उपकार राष्ट्रीय कवितात्रों के चेत्र में किया। शुद्ध कला की भूति में जहाँ छायावाद ने सिर्फ कुहासा ही कुहासा फैलाया, वहाँ राष्ट्रीय कविता को उसने इतिवृत्तात्मक तथा प्रचारात्मक होने से बचा लिया। भारतेन्दु-युग से राष्ट्रीय कविता की जो परम्परा चली आ रही थी उसमें देशमाता की वन्दना और - दु:ख-दारिद्र्य का वर्णन ही प्रधान था। द्विवेदी-युग में तो कविताएँ शुद्ध इतिवृत्तात्मकता का प्रसाण ही वन गई थीं। उस समय अन्य कविताओं की भाँति, देश-सक्ति की कविताओं में भी कवि की वैयक्तिक अनुभूति का चमत्कार नहीं होता था। ये कविताएँ सब कुछ कहती थीं, किन्तु, पाठकों के हृदय को छूने में सर्वथा असमर्थ थीं। छायावाद ने राष्ट्रीय कविता के इस श्रभाव को पूरा किया तथा किव की देशभक्तिमयी मनोदशा को श्रनु-भूति बनाकर उसे शुद्ध काव्य के देश, में प्रतिष्ठित कर दिया। जी तथा पं माखनलाल चतुर्वेदी की कविताएँ स्वदेश-भक्ति का प्रचार नहीं करती हैं, वरन्, देशवासियों को उन अनुभूतियों का दान देती हैं जिनका जन्म देश-प्रेम की भावना से होता है। छायावादी युग में पाठकों के बीच हिन्दी-कविता की बहुत कुछ -प्रतिष्ठा राष्ट्रीय कविताओं ने रखी तथा इन कविताओं ने ही इस वात का प्रमाण दिया कि नये आन्दोलन में वड़ी-वड़ी संभावनाएँ छिपी हुई हैं।

## मिट्टी की ओर

१६३० के आस-पास ऐसा माल्म होने लगा कि जनमत का प्रभाव यिंकचित् सुचार रूप से कवियों पर पड़ा रहा है। यह भी संभव है कि यहाँ तक आते-आते दीर्घ-कालीन प्रयोगों के बाद छायावादी कवि परिपक्वता के पास पहुँच गये थे। अब उनकी रचनाओं में आकाश और श्रनिल का अंश घट कर संतुलन की ओर आ रहा था तथा शेष तत्त्व-जल, अग्नि और मृत्ति—अपने समुचित भाग की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे थे। इनका स्पष्ट संकेत पन्त जी के 'गुंजन' में मिला। 'गुंजन' की कविताएँ किव की उस चेतना का परिणाम हैं जो समाज के श्रिधिक निकट श्राकर गाने की श्रावश्यकता की श्रनुभूति से उत्पन्न होती है। ऐसा लगता है कि कई वर्षों से समाज जो अपनी समस्याओं के प्रति कवियों का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रहा, था, उस-में उसे अब थोड़ी-बहुत सफलता मिलने लगी थी। यद्यपि समाज की इस सफलता अथवा जीवन के प्रश्नों के प्रति साहित्य की चैतन्य वृत्ति के संकेत दो-एक वर्ष बाद 'ज्योत्स्ना' नाटिका में अधिक स्पष्टता के साथ प्रकट होनेवाले थे, किन्तु, 'गुंजन' में भी यह मनोवृत्ति प्रत्यच हो गई थी। गुंजन, पन्त जी के निसर्ग-प्रिय आनन्द-गीतों का संग्रह है, परन्तु यह त्रानन्द निरे भावुक किव की कल्पना का त्रानन्द नहीं है। उसमें आशावादी चिन्तक की प्रसन्न मुद्रा एवं जीवन के प्रति अधिक जागरूक भावों का तेज है। गुंजन की कविताओं में उस कवि के मनोभाव हैं जो जीवन के समीप आकर, उसीके आस-पास, अपने श्रानन्द के उपकरणों की खोज करता है। परियों का देश उसे अब भी प्रिय है, किन्तु, अब उस देश का सम्बन्ध धरती से भी हो गया है, मानों, मनुष्य चन्द्रमंडल में आने-जाने लगा हो। गुंजन की कवि-तात्रों में प्रकृति के रूपों का जो चित्रण हुआ है, उसमें, अज्ञात रूप से. जीवन के प्रति किव की जिज्ञासा परिव्याप्त मिलती है। जिज्ञासा का लय बहुत बाद को चल कर युगान्त, युगवाणी और प्राम्या में होनेवाला था जब किव को अपने द्वारा उठाई हुई शंकाओं के उत्तर समाजवाद की साहित्यिक अनुभूति में प्राप्त होने वाले थे। किन्तु, गुंजन में ही यह जिज्ञासा तथा उसके निदान की खोज आरंभ हो गई थी। इस प्रयास का उदाहरण गुंजन की सुख-दुख-सम्विन्धनी कविताएँ ही नहीं, वरन् प्रकृति के विम्ब लेनेवाले कुछ शुद्ध कलामय गीत भी हैं, जिनमें जीवन की अवस्थाएँ रूपक, उत्प्रेचा और उपमाएँ वनकर बोलती हैं अथवा शब्दों के लाचिएक विन्यास से अनायास ही ध्वनित होती हैं।

> जग के दुख-दैन्य-शयन पर यह रुग्णा जीवन-बाला।

' 'चाँद्नी' के इस रूप में समाज की विषएण मुद्रा का रूपक है तथा

एकाकीपन का श्रन्धकार, दुस्सह है इसका मूक-भार,

इसके विषाद का रे, न पार।

आदि पंक्तियों में से उस निर्वन्ध वैयक्तिकता के प्रति किव की विरक्ति ध्वनित होती है जो उसे अब तक लोक-जीवन से दूर रख कर अपने अन्धकार की कारा में वाँधे हुए थी।

मिट्टी की ओर आने की प्रवृत्ति केवल उन्हीं किवयों में लिचित नहीं हुई जो शुद्ध कल्पना को छोड़ कर भिन्न भावभूमि में गमन कर रहे थे, प्रत्युत्, इसका स्पष्ट संकेत उन किवयों में भी मिला जो किसी भी कारण से अपने पूर्विनिर्मित माया-लोक को छोड़ना नहीं चाहते थे। परिणामतः, महादेवी जी की "नीरजा" और "सांध्य गीत" निकले जिनमें पूर्विचा अधिक प्रसाद, अधिक वोधगम्यता तथा अध्यात्म के अधिक पुष्ट स्वर विद्यमान थे।

इतना ही नहीं, वरन, इस समय जो भी नये किव काव्य-भूमि में उतर रहे थे उन सब में समाज के प्रति एक विशिष्ट प्रकार के दायित्व का भाव था। उनकी, प्रायः, कोई भी अनुभूति ऐसी नहीं थी जिसे समाज के प्राणी समम नहीं सकें। पन्तजीवाली पीढ़ी के ठीक वाद आनेवाले किवयों में से बचन जी, छायावाद की विरासत— वैयक्तिक निराशा एवं वेदना को लेकर आये थे; लेकिन, छायावाद-कालीन काल्पनिक निराशा उनकी किवताओं में सत्य और सजीव हो उठी; मानों, हिन्दी-किवता को निराशा के आनन्द से पिरिचित कराने के लिये ही भगवान ने किव को अग्नि-पुंज में डाल दिया हो। वचनजी ने भाषा की संभावनाओं का भी अनुसन्धान किया तथा अपने भावानुरूप उसका एक ऐसा स्वरूप दूँद निकाला जो हर तरह से किवता की शोभा और शक्ति को बढ़ानेवाला था।

मिलिन्दजी बचनजी से भी कुछ पहले आये थे, अतएव, आरंभ में उनमें निराशा की रूढ़ि का आवेग स्वाभाविक ही था; [खिलो कुसुमकुल, थिरको जलकण, मंगलमय हो तुम्हें वसन्त; पर क्यों छुड़ जगाते हो विरही के उर के भाव अनन्त ? ] पर, आगे चलकर वह इस विषएण लोक से निश्चित रूप से निकल गये और उस दुनिया में खड़े हो गये जहाँ पौरुप और आशावाद का आलोक फैल रहा था।

नेपाली, नरेन्द्र, आरसी, केसरी और रामदयाल, इन कवियों की मनोदशाओं में पूरी एकता नहीं थी। नरेन्द्रजी में रूपासिक प्रधान थी; नेपालीजी प्रकृति को देखते हुए आ रहे थे; आरसी वायू में संस्कृत काव्य एवं छायावाद के मिश्रित प्रभाव से एक ऐसी विलक्षणता उत्पन्न हो गई थी जो नये ढंग की वैयक्तिक अनुभूति को 'क्षासिक' शैली में अभिव्यक्त करना चाहती थी; केसरीजी में आरसी वायू से मिलती-जुलती मनोदशा का विकास हो रहा था, किन्तु, उनमें दो और नये गुण्आ मिले थे—शैली के पक्त में अंग्रेजी कवियों का प्रभाव और भाव-पक्त में ग्राम्य-जीवन की सरलता के प्रति अनुरक्ति। पिएडत रामदयाल पाएडेय कला के माध्यम से जीवन की विरुपताओं को देखते हुए आ रहे थे तथा उनकी वाणी स्वभावतः ही स्रोजिस्वनी और दीप्तिपूर्ण थी।

इस दूसरीं पीड़ी के किवयों की मनोदशाएँ परस्पर एक दूसरे से

वहुत कुछ भिन्न थीं, परन्तु, एक बात में उन सभी में आश्चर्यजनक एकता थी। यह थी सुन्दर होने के पहले सुरपष्ट होने की प्रवृत्ति। हिन्दी-कविता छाथावाद के कुहासे से निश्चित रूप से बाहर आ चुकी थी और अब वह किसी भी ऐसी अनुभूति पर हाथ डालना नहीं चाहती थी जो समूह की अनुभूति से इतनी दूर हो कि उसकी समभ में ही नहीं त्रा सके। इन कवियों में से कोई भी रुच त्रथवा नीरस नहीं था; सौन्दर्य के प्रति भी सभी में उद्दाम आसक्ति थी; रूपसृष्टि के लिये ये लोग भी उतने ही प्रयत्नशील थे जितने छायावादकाल के समर्थ कलाकार; किन्तु, सौन्दर्य ढूँढ़ने के प्रयास में वे कविता के प्रसाद गुगा को खोना नहीं चाहते थे। छायावाद की माया-किरगा इनकी दुनिया में भी चमकती थी, किन्तु, वह किरण ही थी, कुहेलिका नहीं। इनकी एक विशेषता यह भी थी कि ये कभी भी ऐसी चीज को नहीं उठाते थे जो इनकी समभा में अच्छी तरह से नहीं आती हो। बोधगम्य एवं सुरपष्ट विषयों की खोज में वे मनुष्य के दैनिक जीवन के अधिक समीप आने लगे। अधिक समीप का अर्थ यह नहीं है कि वे जीवन की स्थूलता में इवने लगे। यह काम तो उनके लिए छोड़ दिया गया था जो तथाकथित प्रगतिवाद के नाम पर स्थूल एवं नीरस विवरणों को काव्य कहकर पुकारते हुए आगे चलकर आनेवाले थे। मेरा अभिप्राय इतना ही है कि नरेन्द्र, नेपाली, वचन, आरसी और रामदयाल जीवन के इतना समीप आ गए थे जहाँ से वे उसका कोलाहल भलीभाँति सुन सकें।

इस पीढ़ी में दो ऐसे किव श्रौर श्राए जिन्हें छायावाद की कुहे लिका ने समाज के सामने पूर्ण रूप से प्रकट होने नहीं दिया। एक हैं समर्थ नवयुवक किव, श्रीरामेश्वर शुक्त 'श्रंचल', जो श्रमेक क्रान्ति-रफ़िलिंगों को लेकर उस कुहे लिका में श्राज भी तड़प रहे हैं श्रौर दूसरे हैं श्रीकेदारनाथ मिश्र 'प्रभात', जो हृद्य के श्रगिएत समर्थ भावों की सुप्ठ एवं ऋोजस्विनी ऋभिव्यक्ति इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि छाया-वाद की ऋदि-कुहेलिका का मोह उनमें घनीभूत हो गया है।

श्रंचलजी श्रौर प्रभातजी के समान ही, पण्डित जानकीवल्लभजी शास्त्री भी विकास की इस स्वाभाविक प्रक्रिया के श्रपवाद हैं। वह प्रधानतः गीतों के कोमल कलाकार हैं तथा उनके श्रनुसन्धान का भुकाव नए सुर एवं तदनुरूप स्कृट भावनाश्रों की श्रोर है। तत्त्व-चिन्तन श्रौर रूप-सृष्टि की उन्मद मनःस्थिति, खण्ड-खण्ड होकर, उनके गीतों में प्रकट होती है तथा मन से वह छायावाद-कालीन निरा-कार विश्व के श्रधिक समीप हैं।

सुधरते हुए छायावाद की रेखा पिएडत नरेन्द्र शर्मा की कविताओं में स्पष्ट मिलती है। उनके "मिट्टी श्रीर फूल" इस नाम में ही, मानों, छायावाद का यह रूप साकार हो गया हो। 'फूल' शब्द से जो सुन्दरता, मधुरिमा और सुरिम व्यंजित होती है, छायावाद उन सभी गुणों को अपने साथ ला रहा था, किन्तु, इन सारी विभूतियों के साथ उसका गमन मिट्टी की छोर था- वह मिट्टी, जिसकी गोद में सुन्दर श्रीर सुरभित फूल खिला करते हैं। छायावाद के पूर्व श्रीर नवीन रूपों का यह भेद, सिर्फ कविताओं से ही नहीं, प्रत्युत् कुछ काव्य-पुस्तकों के नामों से भी व्यंजित होता है। जो पहले "विपंची" थी वह अब "रागिनी" हो गई थी, जो पहले "नीहार" आरे "पलव" था उसका नाम अब "मिट्टी और फूल" हो गया था; इतना ही नहीं, वरन्, युगान्त, युगवाणी, मानव, गणदेवता, प्रभात-फेरी श्रार किरणवेला, इन सभी नामों में उस नए चितिज का संकेत था जो छायावाद की कुहेलिका से धीरे-धीरे प्रकट हो रहा था। सत्याग्रह-त्रान्दोलन के बाद का दशक छायावाद के इसी रूप-परिवर्त्तन और परिपाक का काल था। इसके वीच जिन प्रभावों के कारण अग्रज कवियों की वाणी ऋधिक गंभीर और पुष्ट हो रही थी, उन्हीं प्रभावों के

कारण नवोदित कवियों में अधिक सारवान् स्वप्न एवं एक सुस्पष्ट शैली का उदय हो रहा था। सृष्टि के आरंभ में जिस प्रकार केवल नेवुला (जिसे राहुलजी ने हलवे-सा श्रास्थ-विहीन कोई दुलमुल पदार्थ कहा है) था तथा काठिन्य उसके भीतर बहुत बाद को आया, उसी प्रकार छायावाद के आरंभिक काल में कल्पना हलकी और तरल थी। उस समय उसके भीतर बीज का कड़ापन नहीं मिलता था। यह कड़ापन १६३० के वाद प्रकट हुआ। इस काल को हम कल्पना के राज्य में विचारों की स्थापना का काल कह सकते हैं। इस काल की प्रमुख रचनाएँ "कामायनी" श्रौर "तुलसीदास" हैं, जिनमें हम एक विशिष्ट प्रकार की प्रौढ़ि तथा छायावादी काल्पनिकता के भीतर विचारों की बहुत ही पुष्ट रीढ़ पाते हैं। वचन, नरेन्द्र, श्रारसी, नेपाली और रामदयाल तथा सुमन, इस काल में जो भी नवीन किव मैदान में आए, सभी में भावुकता से अधिक विचारों का प्राधान्य था; अथवा इसे यों समभना चाहिए कि छायावाद-कालीन भावुकता के आतिशय्य की पृष्ठभूमि पर जब ये कवि अपनी विचार-पूर्ण मनः स्थिति को लेकर उतरे तव ऐसा ज्ञात हुआ मानों इनके विचार इनकी भावुकता से अधिक प्रवल हों। यह एक साधारण नियम की वात है। संभव है, लोगों को इसके अपवाद के भी उदाहरण मिलें। किन्तु एक वात सत्य थी कि इनमें से कोई भी कवि केवल यही नहीं सोचता था कि वह कैसे कह रहा है, वरन् यह भी कि वह क्या कह रहा है। यह प्रवृत्ति उन कवियों में भी प्रधान थी जिनके पास कहने को कुछ बहुत अधिक वातें नहीं थीं, पर, जो कुछ उन्हें कहना था उसके प्रति वे काफी जागरूक थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो आरंभ में इस "क्या" श्रार "कैसे" के वीच समुचित सामंजस्य स्थापित करने का सचा मार्ग नहीं पा सके, किन्तु, जैसे-जैसे समय वीतता गया, उनमें श्रपेक्तित विकास के क्रम प्रकट होते गए।

यह कहना कठिन है कि १६३० के बाद हम काव्य के दोत्र में जो सुरपष्टता, दृढ़ता तथा श्रोज की वृद्धि देखते हैं उसका श्रेय नवोदित कवियों को मिलना चाहिए अथवा पहले के आचार्यों को। दूसरे शब्दों में यह छायावाद के संस्कार का परिगाम था अथवा नई पीढ़ी का कोई नृतन श्रवदान । कुछ लोग इसे छायावाद की शून्यता के विरुद्ध जन्मी हुई प्रतिक्रिया (प्रगतिवाद) का आरंभिक चिन्ह मानते हैं। किन्तु, इस बात को स्वीकार करने के पूर्व हमें यह सोच लेना चाहिए कि प्रगति-वाद हमारे साहित्य का कोई जागरण-विशेष है या नहीं। कम से कम कविता में तो वह किसी नव 'जागरण का सूचक नहीं ही है। जिन कवितात्रों को हम प्रगतिशील कहते हैं उनके प्रति जनता की रुमान का कारण उनकी काव्यात्मक विलच्चणताएँ नहीं, प्रत्युत्, उनके भीतर से सुनाई पड़नेवाला राजनीति का नांद है। जनमत की अनुरक्ति के श्राधार पर प्रगतिवाद को कविता का जागरण मानने के पूर्व हमें जनता को यह बतला देना चाहिये कि जो वातें केवल कविता में कहीं जाती हैं, वे ही बातें, चमत्कार के विनाश के विना, गद्य में नहीं कही जा सकतीं। खड़ी बोली में कविता का जागरण एक ही वार हुआ और वह था छायावाद का अभ्युत्थान । उसके बाद से जो कुछ भी हुआ है वह छायावाद के परिपाक की प्रक्रिया मात्र है।

यह प्रक्रिया पन्तजी के गुंजन से पूर्व भगवती वायू की रचनाओं में ही आरंभ हो चुकी थी। छायावाद की आरंभिक अवस्था में उसकी संभावनाएँ, प्रायः, प्रच्छन्न और प्रसुप्त थीं। उपर-उपर हम जो कुछ देखते थे, वह धुआँ और उच्छ्वास था। शक्ति के अंगारे अभी आगे चलकर प्रकट होनेवाले थे। १६२० से लेकर १६३० तक कई प्रकार की प्रतिभाओं के संसर्ग में रहकर छायावाद कई प्रकार की परीचाएँ दे चुका था और उसकी शक्ति के परस्पर-ईपत्-भिन्न कितने ही स्वरूप प्रत्यन्त हो चुके थे। पन्तजी ने उससे ओस, नीलिमा और उपा को

चित्रित करने का काम लिया था तथा निरालाजी ने उसके करठ से उदाम पौरुष के महाजागरण का गान गाया था। वह कल्पना श्रौर श्रानन्द के मेघों से लवालव प्रसाद्जी की प्रगाढ़ दार्शनिकता का भार सफलतापूर्वक वहन कर चुका था तथा उसमें महादेवीजी की श्राध्यात्मक वेदना की रागिनी सहज-मधुर सुरों में वज चुकी थी। इतना ही नहीं, प्रत्युत्, मृत्तिवासिनी राष्ट्रीय कविता को उसने स्पर्शमात्र से सुवर्ण में परिणत कर दिया था तथा काव्य-द्रव्य के महान सम्राट् श्री मैथिलीशरणजी को श्रपने जादू के देश में बुलाकर उसने उनकी वाणी को श्रद्धुत चमत्कारों से युक्त कर दिया था।

ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता था, छायावाद के कितने ही छिपे जौहर प्रकट होते जाते थे। उसने हिन्दी-कविता में अभिव्यंजना के श्रानेक द्वार खोल दिए थे और प्रत्येक समर्थ कवि अपनी हर तरह की श्रनुभूति को उसके माध्यम से पूरे चमत्कार के साथ कह सकता था। छायावाद रीति अथवा द्विवेदी-कालीन शैली की तरह दुर्नम्य या कठोर नहीं था, प्रत्युत्, उन्में एक श्रद्भत नमनीयता (Flexibility) का वास था। यह ठीक है कि कल्पना के आतिशय्य की रुढ़ि उसमें भी वनती जा रही थी, किन्तु, यह वन्धन उस कवि के लिए नहीं था जिसकी मनोदशा इसके विपरीत हो। जो लोग इस रुढ़ि को तोड़कर चलना चाहते थे, छायावाद उन्हें किसी प्रकार भी वाधा नहीं दे सकता था। महादेवीजी की तरह जिन लोगों को उसकी गहनतम कुहेलिका के भीतर छिपकर चलना पसन्द था, वह उनकी भी इच्छा पूरी करता था तथा सुभद्राकुमारी की तरह जो लोग उसके प्रकाश में खुलकर पृथ्वी पर चलना चाहते थे, उनकी सहायता करने में भी उसे संकोच नहीं था। यही नहीं, प्रत्युत् वंशीधर विद्यालंकार तथा हरिकृष्ण प्रेमी की तरह जो लोग उसकी दो एक किरएों की ही जगमगाहट के श्रभिलापी थे, छायावाद उनकी भी मनोकामना पूरी कर सकता था।

छायावाद की संभावनाएँ अनेक और महान थीं। जबतक किवयों की दृष्टि समाज की ओर नहीं गई, यानी, जबतक वे आकाश के भ्रमण-पथ में आनन्द खोजते रहे तबतक छायावाद उनको लेकर ताराओं और बादलों की राह चलता रहा, परन्तु ज्यों ही वे धरती की ओर उन्मुख हुए, छायावाद उनके साथ ही पृथ्वी पर उतर आया। शैली की सामर्थ्य भाव-दशा के अनुरूप ही घटती-बढ़ती रहती है। पहले, अगर छायावाद अशक्त था, तो यह अभिन्यंजना की नई शैली का दोष नहीं, प्रत्युत्, उन कवियों का दोष था जो अशक्त भावों के आलम्बन से शक्तिशाली काव्य की रचना करना चाहते थे। किन्तु, ज्यों ही उनके भाव शक्तिशाली होने लगे, छाया-वाद ने पूरे बल से उनका साथ दिया।

इसीलिए मेरा विचार है कि जिसे हम प्रगतिवाद कहते हैं वह छायावाद के परिपाक के सिवा और कुछ नहीं है। प्रगतिवाद को, कविता-गत किसी नए जागरण का पर्याय मानना अनेक दृष्टियों से अयुक्तियुक्त और खरंडनीय है; सब से पहले तो प्रगतिवाद के नाम पर हिन्दी में जो कुछ भी सुन्दर रचनाएँ की गई हैं, उनकी शैली लच्चा, व्यंजना, विशेषण-विपर्यय, नाद-चित्रण, मानवीकरण, अन्योक्ति श्रौर समासोक्ति से युक्त वही शैली है जिसकी विशिष्टता छायावाद ने स्थापित की थी। फिर उसके कविन्मी अधिकांश में वे ही लोग हैं जो छायावाद का उन्नयन अथवा अनुगमन करते हुए यहाँ तक आए हैं। यह सच है, कि इधर कई वर्षों से हिन्दी-कविता में कुछ ऐसे भाव भी प्रवेश पाने लगे हैं जिनका काव्य-जगत में आना छायावाद-काल में निषिद्ध माना जाता था, किन्तु, इस प्रक्रिया का आरंभ छायावाद ने ही किया था और उसके अभ्युद्य के समय से ही हिन्दी-कविता के चेत्र में कितने ही अपरिचित एवं विलच्या भावों का प्रवेश आरंभ हो गया था। प्रगतिवाद की सब से बड़ी विशेषता, शायद यह है कि

उसने काव्य में राजनीति की स्थापना की है; किन्तु, यहाँ यह स्मरणीय है कि छायावाद का पर्याय रोमांसवाद, प्रायः सभी देशों में उप्र राज-नीतिक च्यान्दोलनों के प्रति सदैव सहानुभूति-पूर्ण था तथा आरंभ से ही हिन्दी में भी वह उप्रता का समर्थक रहा है।

श्रभी वातें राजनीति तक ही हैं। ऐसा होगा कि जीवन का कोई भी श्रंग किव के लिए श्रस्ट्रय नहीं रह जायगा। विचारों श्रोर मनो-दशाश्रों की क्रान्ति, निराशा की धुँ घली वाणी हो कर ही खत्म नहीं हो सकती। श्रगर ऐसा हो तो समभना चाहिए कि इतने दिनों का वैज्ञानिक श्रनुसन्धान श्रोर स्वतंत्र चिन्तन का प्रयास व्यर्थ हो गया।

छायावाद की पूर्ण परिराति उस दिन होगी जब वह अपनी समस्त चेतनात्रों को लेकर मनुष्य के वीच बस जायगा; जब उसकी दृष्टि में नीच और उच का भेदं नहीं रहेगा; जब वह आकाश को श्रेष्ट और धरती को हेय नहीं समफेगा; जब वह अपनी कोमलता की रचा के लिए तारों और वादलों की रंगीनियों में छिपता नहीं फिरेगा तथा जब उसमें इतनी सामर्थ्ये त्र्या जायगी कि जीवन की धूप में भी खड़ा रह कर अपने हृदय के रस को सूखने नहीं दे। छायावाद अपने विकास के पथ पर गतिशील है। उसकी शक्तियाँ, एक के बाद एक, वंड़ी ही विलच्यातां से प्रकट हो रही हैं। "परिमल" से "तुलसीदास" तक, "पल्लव" से "प्राम्या" तक, "मधुकरा" से "मानव" तक, तथा दूसरे पत्त में "नीहार" से "दीपशिखा" और "मधु-कलश" से "सतरंगिनी" तंक इसी विकास के सोपान वनते चले आये हैं। विकास के इस विस्तीर्ण पथ पर नेपाली और रामद्याल, श्रंचल और सुमन, नरेन्द्र श्रीर श्रारंसी, ज्योति के कितने ही नए स्तम्भ पृथ्वी को फोंड़ कर प्रकट होते जा रहे हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका कुछ न कुछ संवंध छायावाद से नहीं हो। सच तो यह है कि छायावाद के जागरण के विना इन कवियों की उत्पत्ति ही असंभव होती।

श्रव हिन्दी-किवता की वह भूमि वच जाती है जहाँ एक अत्यन्त नवीन प्रवृत्ति को लेकर डा॰ रामिवलास शर्मा और श्रवेयजी के नेतृत्व में "तार-सप्तक" के किव एक नया प्रयोग कर रहे हैं। श्रवेयजी की चर्चा इस लेख में बहुत पहले होनी चाहिए थी, किन्तु, ऊपर के किवयों में से किसी के भी साथ उनकी मनोदशा एवं चिन्तन की गहराइयों की पूरी समता नहीं होने के कारण, और कुछ, 'तार-सप्तक' के किवयों के साथ उनकी पूरी श्रवुरिक्त के कारण, उचित यही जान पड़ा कि उनकी चर्चा उनके श्रवुयायियों के साथ ही की जाय।

सर्वसाधारण के बीच 'तार-सप्तक' का स्वागत विस्मय, कौत्हल और विरक्ति के साथ होगा। लोग कहेंगे कि हिन्दी-कविता में एक नया उत्पात फिर आरंभ हुआ। लेकिन, इस उत्पात के बीज भी छायावाद से उत्पन्न कवियों की वैयक्तिकतापूर्ण मनःस्थिति में विद्यमान थे और विकास के कम में, आज से पूर्व ही, उनकी भलक भी मिल रही थी। अतएव, विरक्त हो जाने मात्र से निस्तार नहीं है। तार-'सप्तक' की कविताएँ एक विशिष्ट मनोदशा की अभिन्यक्ति हैं और संभव है, कि शीघ्र ही हम कई सात-कवियों को इस मनोदशा से अस्त पायें।

पहली दृष्टि में 'तार-सप्तक' की किवताएँ, किवताओं के समान नहीं दीखती हैं। ये उन सभी किवताओं से भिन्न हैं जिन्हें देखने श्रीर सुनने के हम अबतक आदी रहे हैं। इनका किव, काव्य के साधारण नियमों को भी जान-वूम कर भूल गया है। अपने ही प्रमाण पर उसने यह मान लिया है कि प्रत्येक प्रकार के विषय श्रीर द्रव्य का, किवता में उपयोग करने का उसे निसर्ग-सिद्ध श्रिधकार है। वह किवता के प्रचित्त रूप एवं उसके प्रति जनता की सहज धारणाओं की उपेन्ना करता है। लोकमत की इस घोर उपेन्ना से एक

प्रकार की वैयक्तिकता व्यंजित होती है जो पाठकों को चिढ़ानेवाली है। किन्तु, इब कर सोचने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह वैयक्तिकता समाज के प्रति दायित्वहीन नहीं, प्रत्युत, उसका श्रादर करनेवाली है। "तार-सप्तक" के किसी भी किव ने कोई भी ऐसा विषय नहीं उठाया है, जिसका सीधा संबंध समाज से नहीं हो। किन्तु, फिर भी कोई चीज है जो इन किवताओं में नहीं मिलती; किवता का कोई खास गुण है जो इनमें से गायब है। श्रिधक से श्रिधक, हम यही सकते हैं कि इन किवताओं में समाज की समस्याओं पर सोचते रहनेवाले किसी किव या मनुष्य की मनोदशा विशेष खिण्डत हो कर श्रिभव्यक्त हुई है। इनमें उस चेतना का प्रतिविम्ब है जो जीवन की विरूपताओं पर विचार करनेवाले श्रसंतोषी मनुष्य में उत्पन्न होती है।

'तार-सप्तक' की अधिकांश किवताओं में शब्द-चित्रण का क्रम मनोविज्ञान के साथ चलता है और किव को हम समकालीन जीवन के, प्रायः, उतना ही समीप पाते हैं जितना उपन्यास-लेखक को। बल्कि, उसकी चिन्ताधारा पर चित्रव्यंजना से अधिक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण-पद्धति का प्रभाव है तथा पद्य के माध्यम से काम करने के कारण उसे यह सुविधा भी प्राप्त है कि वह उपन्यास-लेखक की अपेना अधिक सुगमता से अपने लच्य पर वार कर सके।

ये किवताएँ, शायद, अच्छी न भी कही जा सकें, किन्तु, ऐसा लगता है कि इनके भीतर से हिन्दी-किवता कोई नया कदम उठा रही है। ये छिछली भी हैं तथा इनका कोई निश्चित आकार भावना की पकड़ में नहीं आता। किन्तु, शायद, यह आकारहीनता को ही आकार देने का प्रयास है; शायद, आनेवाले युग की किवता इनमें अपनी ट्रेनिंग पा रही हो। इन कविताओं में प्रयुक्त शैली एकदम वैयक्तिक है तथा उनके भीतर जिस कौशल के दर्शन होते हैं वह वैयक्तिक श्राभिव्यंजना के बहुत ही उपयुक्त है।

सब मिला कर मैं इन कविताओं की प्रशंसा नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि में जो कुछ दीखता है वह निर्जन और विषष्ण है तथा यह समभ में नहीं आता कि विष्ठव और संवर्ष के पथ पर आरूढ़ देश में ऐसी कविताओं का जन्म क्यों हो जो रक्तहीनता के दोष से पीड़ित और पाण्डु हों।

## हर्य और अहर्य का सेतु

पूर्व इसके कि मैं हिन्दी के काव्य-साहित्य पर कुछ कहूं, मुके कविता की एक रूपक-कहानी सूभती है। एक रात खिली हुई चौँदनी में किरणों के कन्धों पर चढ़ी हुई एक परी उतरी। उसके एक हाथ में अन्तत, चन्दन और दीप से सजा हुआ एक थाल था और दूसरे हाथ में पारिजात के फूलों की एक माला। शायद, वह अपने आराध्य की खोज में स्वर्ग छोड़कर चली थी। लेकिन, यहाँ मनुज-लोक का कुछ श्रीर ही हाल था। यहाँ के निवासियों ने श्रपनी सम्भोग-लोलुपता के कारण उसे पुजारिनी की जगह विलासिनी समभ लिया और युगों तक वह वेचारी विलास का घुँ घर पहनकर कवियों के घर से लेकर कवि-प्रभुद्यों के दरवार तक नाचती रही। और जब आराध्य के दर्शन की उत्करठा उसे विकल करने लगी तब कवियों ने उसके आँसू पोंछने के लिये भगवान श्रीकृष्ण का एक वीभत्स शृंगारिक रूप खड़ा किया श्रीर कहा—"देवि ! यही तुम्हारे श्राराध्य हैं।" लेकिन उस सरला को क्या मालूम था कि यह उसके देवता का चित्र नहीं, प्रत्युत् कविगरा की निजी विलास-प्रियता की एक सजीव मूर्ति थी, जो उसकी श्रॉंखों में धूल भोंकने के लिये रची गई थी। कालान्तर में कोई अज्ञात शक्ति उस तिमस्र युग के त्रावरण को चीरकर कवीर की खँजरी, राजस्थान की विरल मन्दाकिनी के कलकल और चित्रकृट की भौंकी में साकार

होकर उस विवश रूपसी को उसके आराध्य की याद दिलाती रही; किन्तु, विलास की कड़ियाँ सर्वत्र हृटी नहीं, केवल ढीली होकर रह गई। इसके बाद सदियों तक वह वन्दिनी अमृत के नाम पर छोया चाटनेवाले कवियों के बीच बैठकर ज्योति की प्रतीचा करती रही। बहुत दिनों के बाद, भारत में एक 'इन्दु' उगा और उस सुन्दरी ने उसे अपने थाल में सजाकर गगनोन्मुख हो एक बार फिर अपने आराध्य के दर्शन किये; किन्तु, आरती पूरी भी न हो पाई थी कि वह 'इन्दु' थाल से उड़कर गगन की स्थामता में विलीन हो गया और पुजारिनी शून्य आकाश की छोर देखती रह गई।

इसके बाद ही, नवयुग की शहनाई बजी। पश्चिम में उठी हुई रोमांस की लहर, घूमते-फैलते, आखिर को भारतवर्ष पहुँची। उस महान् युग का समारम्भ हुआ जिसकी अज्ञात प्रतीचा सिद्यों से की जा रही थी। यह ध्यान देने की बात है कि प्रजा-सत्ता की भावना और रोमेंग्टिसिज्म का जन्म, प्रायः, साथ-साथ ही हुआ है। पूर्व में रवीन्द्र का आलोक फैला, मानों, भारत की जाप्रत अभिनव चेतनाएँ ही केन्द्रीभूत होकर रवीन्द्र बन गई हों। इससे पहले ही हिन्दी में एक साहित्यक विप्लव का प्रवेश बज-भाषा के तिरस्कार के रूप में हो चुका था। खड़ी बोली मुक्तकेशिनी देवी की तरह जागित की पताका लेकर साहित्य-चेत्र में खड़ी हो चुकी थी। यह हमारे साहित्य में नवयुग के प्रवेश का पूर्व-चिह्न था। बज-भाषा को किसीने गई। से उतारा नहीं। वह तो स्वयं ही नवयुग की ज्वाला न सह सकने के कारण अवकाश प्रहण कर गई।

भारत-गीतों और भारत-भारती की रचना ने भावलोक में परि-वर्तित दृष्टिकोश की सूचना दी। त्रिय-त्रवास के छन्द की उन्मुक्त धारा ने उन प्रवृत्तियों का संकेत दिया जो परम्परा की श्वंखला को तोड़कर स्वतंत्र श्रभिव्यक्ति की श्रोर दौड़ना चाह रही थीं। श्रौर श्रागे चलकर प्रसाद जी ने तो—

इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रान्त भवन में टिक रहना; किन्तु, पहुँचना उस सीमा पर जिसके श्रागे राह नहीं।

(प्रसाद्)

गाकर मानों परम्परा की जंजीरों को छिन्न-भिन्न करके किवता की अपने नये चेत्र की निस्सीमता का साचात्कार ही करा दिया। भावुकता का अभिनव प्रपात पृथ्वी के अब तक के उपेचित अंगों को भी अभिसिक्त करने लगा। अंधकार में जैसे एक बार ही आलोक प्रसरित हो गया हो। तीन हाथ की तरुणी के शरीर से लिपटी रहने-वाली किवता, जिसके पैरों में मखरुल के विछोने गड़ जाते थे, अब आकाश की नीलिमा, पर्वत के उन्मुक्त बच्च, समुद्र की तरंग, दूव की शय्या और वन्य कुमुमों के दलों पर थिरकने लगी। किट की चीणता और पयोधर की पीनता के वर्णन में हैरान रहने वाली कर्पना, मनुष्यों के निमित्त अभिनव संदेश लाने के लिये दूर-दूर तक जाने लगी। इस थोड़ी अविध में ही, खड़ी बोली में ऐसे-ऐसे विषयों पर कविताएँ लिखी गई हैं जो हमारे काव्याचार्यों की दृष्ट से बहुत दूर थे। एक ओर से आवाज आई—

दीनवन्धु की कृपा, वन्धु ! जीवित हैं – हाँ, हरियाले हैं; भूले-भटके कभी गुजरना हम वे ही फलवाले हैं!

(भारतीय आतमा)

दूसरे गायक ने टेक पकड़ी-

चलो चलें श्रब धूप-छाँहवाली उस दानिया में सजनी, श्रो श्रजान मुग्धे! मिलता है पीड़ा में वरदान वहाँ।

(केसरी)

प्रश्न उठता है, किवता के इस नवीन युग की विशेषता क्या है ? एक शब्द में यह सीमित बुद्धि और संकुचित सिद्धान्तों के अत्याचारों के विरुद्ध एक विद्रोह है जो कला के विश्व में परम्परा और रुढ़ि का बन्धन देखना नहीं चाहता। प्राचीन अनुभवों ने वतला दिया है कि रीति और त्रालंकारिक सिद्धान्तों के त्रमुशासन में कला सौनद्र्य का विश्लेषण कर सकती है, सृष्टि नहीं। सौन्दर्य-सृष्टि के लिये कला को ऐसी कल्पना की आवश्यकता है जो उन्मुक्त हो, जिसपर विधि या निषेध के कठिन बन्धन नहीं हों। कल्पना की यह रोमाएटिक धारा श्रपने ही नियमों का श्रनुगमन करना चाहती है, उसे बाहर के दसन या श्रनुशासन सहा नहीं हैं। उपमा की नपी-तुली रस्सी उसे वाँध नहीं सकती, कोरे यमक की मधुरता उसे रिक्ता नहीं सकती। नवीन युग भावों के उन्मेष का युग है। नई धारा से चुल्लू भरकर जिसने एक बार भी अपनी प्यास बुकाई है, वह आलंकारिक चमत्कार को सर्वश्रेष्ठ शक्ति मानकर चलनेवाले काव्य से तृप्त नहीं हो सकता। कविता का यह युग हृदय-मंथन का है, श्रृतियों के साधुर्य्य का नहीं। हमारा अतीत भी त्रियदर्शन रहा है, इसे मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। तुलसी, कबीर श्रीर मीरा का जोड़ विश्व-साहित्य में खोजने से ही मिलेगा। लेकिन, केवल इसी त्रिधारा से सब कुछ होता नही दीखता। पश्चिम ने हमारे समाज के भौतिक रूप को जिस प्रकार श्रनुप्राणित किया है, साहित्य में भी हम उसी प्रगति के श्रिभिलापी हैं। हमारा वर्त्तमान साहित्य, स्पष्ट शब्दों में हमारी जागित का प्रतिविम्ब है। हमारे वर्त्तमान जीवन के महान् विप्लव का चित्र है; हमारे स्पन्दनशील हृद्य की प्रतिध्वनि है।

इन पन्द्रह-सोलह वर्षों के घमासान के बाद नवीन शैली ने प्राय-श्रपनी जड़ जमा ली है। परन्तु, यह मानना ही पड़ेगा कि जनसाधारण के बीच अब तक भी इस साहित्य को सहज स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाई है। यह दु:खद प्रसंग है कि 'श्रॉस्' श्रीर 'प्रेम-पथिक' के लेखक की श्राधी उम्र बीत गई, परन्तु, जनता ने उसकी श्रमुपम कृतियों का मोल उस प्रकार नहीं चुकाया जिस प्रकार चुकाना चाहिए था। यही बात प्रायः हर किसी पर लागू है। प्राचीनता का आदर सभी समाजों में होता आया है। पर, हमारे समाज की हालत ही कुछ और है। चूँ कि यह किलयुग है, इसिलए हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि इस युग में भी कोई अलौकिक पुरुष पैदा हो सकता है। इसी प्रकार चूँ कि किसी ने 'अब के किवयों' को 'खद्योत' कह डाला, इसिलए हम इस यकीन और जिद को दिल की गहराई में जगह दिये हुए बैठे हैं कि अब कोई महाकिव पैदा ही नहीं हो सकता और इसीलिए हम किसी भी नवीन किव में उच्चता की खोज विश्वास के साथ नहीं करते। जनता की यह मनोवृत्ति साहित्यकारों में आत्म-विश्वास के विकास को रोकने वाली है। लेकिन, अगर हम आँख खोलकर देखें तो पता चलेगा कि स्वीन्द्र और इकबाल इसी युग के 'खद्योत' हैं जिनके जोड़ अतीत ने भी कम ही पैदा किये।

श्रव में समकालीन किवयों की सेवा में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूँ और यह, शायद, मेरे इस छोटे-से भाषण का प्रमुख अंश है। वर्त्तमान किवता और जनसाधारण के बीच जो खाई श्राज हम देख रहे हैं, उसकी खुदाई दोनों श्रोर से हुई है। एक श्रोर जहाँ जनता में यह मिथ्या धारणा फैल रही है कि किवगण समूह को भूल कर चल रहे हैं, वहाँ किव भी, सचमुच ही, समूह का विशेष ध्यान नहीं रख कर जनता के श्रम को पृष्ठ कर रहे हैं। हिंहयों की श्र खला तभी दूटती है जब व्यक्ति अपने निर्वन्ध विकास के लिए श्रातुर हो उठता है। कान्ति के जन्म के कारण समूह में निहित रहते हैं; किन्तु, उन्हें प्रकट करने वाली श्राग व्यक्तियों के हृदय से फूटती है। समूह की पीड़ा की श्रमभूति व्यक्ति के हृदय में गंभीरता से होती है श्रीर क्रांति की योजना भी व्यक्ति ही बनाता है। श्रतएव, यह बहुत श्रावरयक था कि हमारे वर्त्तमान जागरण का उद्भव व्यक्तिवाद की

प्रवृत्तियों से हो। यह भी स्वाभाविक ही था कि श्रारंभ में इस जागरण में उन लोगों की वैयक्तिक रुचि की प्रधानता हो जो इस त्रान्दोलन के कर्ता और विधाता हैं। लेकिन, एक बार जब यह जागरण सफल हो गया तब तो इसका परिपाक जनसाधारण के त्रानन्द त्रौर सुविधा की सृष्टि में ही होना चाहिए। त्रात्मंकथा साहित्य का सुन्दर शृंगार है; लेकिन, युग तथा जन-कथा उसकी श्राधार-शिला हैं जिनके बिना साहित्य टिक नहीं सकता। निरी कल्पना तथा खाँटी वैयक्तिक अनुभूतियों के वल पर साहित्य को श्रजेय शक्ति के रूप में विकसित करने का प्रयास श्रसफल होगा। व्यक्तिवाद के उत्थान से हिन्दी-कविता की भाषा, शैली, भाव और दृष्टिकोगा में बहुत काफी परिवर्तन हो चुके, अब इनके पीछे जाने का भयं नहीं है। अब यह आवश्यक दीखता है कि कविता आकाश से उतर कर लोकानुभूति के वहाँ तक समीप आवे जहाँ तक आने से उसकी दिञ्यता तथा शैली-सम्बन्धी क्रान्तिकारी संस्कार श्रक्षुएएं रह सकते हैं। उसे किव के मन का सम्बन्ध सामाज के जीवन के साथ स्थापित करना है तथा उस महासेतु का निर्माण करना है जो साहित्य को समाज से समन्वित रखता है।

अपवादों की बात जाने दीजिये; साधारणतः मेरी धारणा है; कि वर्तमान किवतां का सम्बन्ध वास्तिवकता से एकदम दृटता जा रहा है। शनः-शनैः, हिन्दी-किवता उस विहंग की तरह होती जा रही है, जो लच्य-भ्रष्ट होकर आकाश की शून्यता में व्यर्थ ही मंडरा रहा हो। अनुमानतः, इसका प्रधान कारण कल्पना का आतिशय्य है। कल्पना किवता की बहुत बड़ी शक्ति है, पर, वह उसका सब कुछ नहीं हो सकती। लेकिन, दुर्भाग्यवश आज कल्पना की वेदी पर किवता के अन्यान्य गुण (जिनके अभाव से किवता अशक्त होती है) विना किसी विचार के चढ़ते चले जा रहे हैं। अगर किसी ने

कवि की प्रत्येक कल्पना में सत्य का आरोप माना है, तो केवल इस विश्वास पर कि आखिर कवि भी वस्तु-जगत का ही जीव है और उसकी उड़ान का अंतिम आधार संसार ही रहेगा। आप कहेंगे-कवि श्रादरीवादी होता है। उसे इसकी चिन्ता नहीं कि वह संसार को अपना आधार माने । मैं कहूँगा, संसार का सब से बड़ा आदर्श-वादी भी बिल्कुल नवीन विश्व की कल्पना करने का साहस नहीं कर सकता। सुख-दुःख के सम्मिश्रणवाला यह विश्व बिल्कुल बदला नहीं जा सकता, इसका संस्कार हो सकता है। इसे विनष्ट कर नई सृष्टि रच दे, यह शक्ति परमेश्वर में ही है। अतएव, वड़ी-से-बड़ी कल्पना भी इसके संस्कार के लिये ही होनी चाहिए। विशेषतः, स्वप्न की प्रधानता भी इसीलिये मानी जाती है, चूँ कि संसार ने विकास के मार्ग में जो भी कद्म उठाया, स्वप्न श्रौर कल्पना के निर्देश पर उठाया। संसार के इतिहास की गति को बदलने वाले प्रत्येक महापुरुष कल्पना के प्रेमी होते आये हैं। किन्तु, उस कल्पना का सहत्त्व ही क्या, जो हमारे वस्तुविश्व से दूर ही जन्म लेती और दूर ही फैलती भी है ? साहित्यिक क्रान्ति लोकमत को तभी अपने साथ ले चल सकती है जब वह निकट अतीत की भी कुछ धारणाओं को साथ ले चले। कला सुन्दर के साथ सत्य भी होती है, और सत्य के साथ उपयोगी भी ; अन्यथा इसका अस्तित्व ही विलीन हो जाय। त्रानेवाले सभी युगों के सामने मेरी यह धृष्ट घोषणा है कि कोई भी कला तबतक पूजनीय नहीं हो सकती जब तक वह मनुष्य की आत्मा पर के।ई स्थायी प्रभाव नहीं डालती हो। कला की प्रत्येक कृति सनुष्य को एक डग आगे ले जाने वाली होनी चाहिए और अगर संसार के कलाकार कविता को इस स्वाभाविक उद्देश्य से भी मुक्त रखना चाहते हैं तो कविता संसार से उठ जाय, ऐसी कविता के विना संसार की कोई हानि नहीं हो जायगी। अगर उसके चलते जीवन में

स्वर्गीयता और संस्कृति में सुकुमारता का समावेश न हो सके तो वह संसार के लिये व्यर्थ है। नभ नीला है, सरिता बहती है, फेनिल लहरों पर चन्द्र-किरणें खेलती हैं और किरण के तारों पर चन्द्रकर प्रेमी-प्रेमिका प्रेम के गीत गाते हैं— आदि सुकुमार शब्द-योजनाएँ मात्र कविता का स्थान नहीं ले सकतीं। कविता इन साधारण वर्णनों से कहीं दूर की वस्तु है और अगर उसके अर्थ-गौरव से मनुष्य का हृदय आन्दोलित नहीं होता है, तो सुन्दर शब्द-योजनाएँ निस्सार एवम् हेय हैं तथा उन्हें अकबर के इस शेर का उदाहरण सानकर दुकरा देना चाहिए—

मानी को छोड़कर जो हों नाजुक-वयानियाँ, वह शेर नहीं, रंग है लफ्जों के खून का।

पूछा जा सकता है कि तब किन नियमों से परिचालित होकर किवता, किवता रह सकेगी। में पूर्व ही कह चुका हूं कि सची किवता किसी नियम को मानकर लिखी नहीं जा सकती। यह किसी के वश की चीज नहीं है। संसार का सब से बड़ा किव भी इस वात का दावा नहीं कर सकता कि वह अमुक दिन अमुक विषय पर किवता लिख ही लेगा; और न यही कह सकता है कि वह किवता को उसी मौलिक रूप में छन्दों में बाँध देगा जिस रूप में वह प्रथम-प्रथम उसके हृदय में जामत हुई हो। संसार सुन्दर-से-सुन्दर किवता को भी उसके मौलिक रूप में नहीं देख सकता। किव के हृदय में किवता की जो कसक और वेदना प्रथम-प्रथम उठती है, उसकी हूबहू तसवीर खींची नहीं जा सकती। परिस्थिति का बन्धन, अभिन्यक्ति की अपूर्णता, भाषा की निर्वत्ता, स्वप्न की विशालता आदि वाधाएँ कुछ कम नहीं हैं। इस पर भी उसे भय है कि कहीं कोई उसकी रचना को अकान्या-रमक अथवा अति-कान्यात्मक या "साहित्यक सित्रपात" न कह बैठे। इसलिए किवता में सफलता पाना विशाल प्रतिभा का काम है। किव

के लिये जो सबसे अन्तिम बात कही जा सकती है वह यह है कि वह उस तरह से लिखे जिस तरह नहीं लिखने से वह किव के पद से गिर जायगा।

किवता ने संसार की बड़ी सेवा की है। यह दुःख में ऑसू, सुख में हॅसी और समर में तलवार बनकर मनुष्यों के साथ रही है। मनुष्य की चेतना को उर्ध्व मुखी रखने में किवता का बहुत प्रवल हाथ रहा है। स्वयं किव ही पारिजात का वह पुष्प है जो स्वर्ग का संदेश लेकर पृथ्वी पर उतरा है। किव जड़ विश्व को अपने स्वप्न के रंग से रँगने-वाला चित्रकार है; संसार उसकी कल्पना में अलौकिकता प्राप्त करता है। सफल किव दृश्य और अदृश्य के बीच का वह सेतु है जो मानवला को देवत्व की ओर ले जाता है। किव ! तुम अतीत की स्मृति, भविष्य की आशा और युग-धर्म की पुकार हो। एक ओर आज रक्तशोषिणी सभ्यता के दामन में पड़ा हुआ असहाय विश्व तड़प रहा है; वैषम्य और दुर्विचारों की ऑधी में अपना-पराया देखना कठिन हो रहा है; दूसरी ओर, पृथ्वी शस्त्र के भारों से कराह रही है। सभी थक चले। देवता स्वर्ग के द्वार पर खड़े उत्सुकता-पूर्ण नेत्रों से तुम्हारी और देख रहे हैं:—

उठा एकतारा है कवि! गा दे ऐसा मनमोहक गान, विश्वदेव के युग-युग का हो भग्न श्रचानक दुस्तर ध्यान। अ (वियोगी)

क त्रयोदश बिहार प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन (१६३४ ई०) के साथ होने वाले विहार प्रान्तीय कवि-सम्मेलन के श्रध्यन्त-पद से दिया गया अभिभाषण ।

## कला में सोहेश्यता का प्रश्न

वास्तविकता के संघर्ष से असंतोष की जो चिनगारी उड़ती है, वही मेरा स्वप्त है। युगों के दर्पण में किवता-कामिनी का अपार्थिव रूप देखकर शून्य में पंख खोलकर उड़ने की इच्छा जरूर हुई, परन्तु, इसे देश की अपमानित मिट्टी का प्रभाव किहये या मेरा अपना भाग्य-दोष कि कल्पना के नन्दन-कानन में भी मिट्टी की गन्ध मेरा पीछा नहीं छोड़ सकी। जबतक सत्य का आधार नहीं मिला, स्वप्त के पैर डगमगाते रहे। यह कह दूँ तो मन्तव्य अधिक स्पष्ट हो जाय कि देशमाता का शस्यश्यामल अंचल सिर्फ इसीलिए सुन्दर नहीं लगा चूँ कि उसमें प्राकृतिक सुषमा निखर रही है, वरन, इसलिए भी कि उसके साथ भारतीय किसानों का श्रम, उनकी आशा और अभिलाषाएँ लिपटी हुई हैं।

हिमालय को देखकर हृदय में गौरव तो जगा किन्तु, उसके सामने मस्तक तब भुका जब कानों ने अपनी ही भावना की यह गुनगुनाहट सुनी कि नगराज हमारे भाल का रजत-किरीट है, हमारे राज्य का द्वार-प्रहरी है। हिन्दमहासागर का मनोरम ध्यान उस समय मार्मिक वेदना में भींग कर महत्तर हो उठा जब उसके वत्तस्थल पर खेलनेवाले यानों पर तिरंगे की ज्योति नहीं मिली। थार के कगों में छिपकर गूँ जनेवाली तलवारों की भनकार ने वालू की तप्त साँसों के नाद को

अपने भीतर गुम कर दिया। राजगिरि के वनों की हरियाली पर रिवरिश्म की शोभा उस समय और भी निखर उठी जब धर्म की ज्योति ने उसपर अपनी चमक फेंकी।

मुभपर कल्पना के पंख में पत्थर बाँघने का दोष अगर नहीं लगाया जाय तो में कहूंगा कि काव्य जीवन का हलका और महत्त्वहीन श्रंश नहीं है। मन की साध को वायु में विसर्जित कर देना, पागलों के समान माला गूँथ कर फिर उसे छिन्न कर देना, त्रकारण रोना, अकारण गाना और अकारण चुप हो जाना, ये क्रियाएँ किसी हलके गायक की हो सकती हैं; किन्तु, अगर किव, जो संसार के मस्तक पर श्रासन जमाना चाहता है, ऐसे निरुद्देश्य काम करे तो उसकी महत्ता नष्ट हो जायगी। जिसने ऊँचा चढ़ कर जीवन की छायातटी का एक दृष्टि में पर्यवेत्तरण किया है, जिसने जन्म के पूर्व और मरण के पश्चात् की रहस्य-लीलाओं पर कल्पना दौड़ाई है, जिसने उदय और अस्त में जन्म और यवनिका-पतन का रूपक देखा है, जिसके सामने नये अध्याय खुले और पुराने बन्द हुए हैं, उसकी वृत्तियाँ इतनी हलकी नहीं हो सकतीं कि वह मेघों-सा निरुद्देश्य मँडराता फिरे, फूलों श्रीर पिचयों के साथ अलस-क्रीड़ा में मग्न रहे। जिसने अधिक से अधिक आघात सहे हैं, जीवन के घमासान में अधिक से अधिक अनुभूतियाँ प्राप्त की हैं, अपनेको अधिक से अधिक समीप से पहचाना है, वह अधिक से श्रिधिक बलवान किव है और सच पूछिये तो उस मात्रा तक किव है जिस मात्रा तक जीवन ने उसे अपना रूप दिखाया है। उसके लिए कविता केवल जीवन की समीचा ही नहीं रह जाती; प्रत्युत् , गम्भीर श्रनुभूतियों के प्रभाव से वह संसार के श्रर्थों की टीका, जिन्दगी की उलभनों की तसवीर और उसकी समस्याओं का हल भी बन जाती है। सचा काव्य जायत पौरुष का निनाद है। कला के लिए कला का त्राराधन या शून्य में गानेवाले गीत-विहग की स्थिति से ऊपर उठने के

पहले किंव को संघर्ष और दुःख की अग्नि में शुद्ध होना पड़ता है। बिना इस शुद्धि के किंव अपनी प्रतिभा को केन्द्रित और ठोस नहीं बना सकता और न सत्य तथा मानवता की उच्च सेवा का बीड़ा ही उठा सकता है। मृत्यु की छाया-तटी से होकर गुजरते हुए मानवात्मा की अच्च आशा तथा उमंग एवं प्रेम की अमरता और अमरता के प्रेम का महागान गानेवाला किंव निरुद्देश्य यात्री नहीं हो सकता। दिल से उमड़ कर जवान तक आनेवाली प्रत्येक कड़ी को वह बिना सोचे सममें कागज पर नहीं रख सकता। उसकी कल्पना के अगल बगल, भावुकता और दार्शनिकता के पंख लगे रहते हैं। सच पूछिये तो प्रेरणा और भावुकता के जालोक में जंगमगाने वाली दार्शनिक अनुभूतियाँ महान् काव्य का मेरुद्र हैं।

प्रश्न कला में यथार्थवाद और सोदेश्यता के समावेश का है, जिसके खिलाफ कल्पकों का एक बड़ा दल सिदयों से यह कह कर हंगामा मचाते आ रहा है कि काव्य में लौकिक उन्नति का मार्ग हूँ दनेवाला समालोचक गलती पर है। कि हमें वस्तु-ज़गत की राह कम दिखाता है, मानस-जगत में आदर्श जीवन निर्मित करने की ओर अधिक प्रेरित करता है। कला संसार से हमारा सम्बन्ध बढ़ाती नहीं, बल्कि, इसकी स्थूलता से मुक्ति का मार्ग बतलाती है। इनके मतानुसार कला का उद्देश्य सांसारिकता नहीं, अलौकिकता है। यह जीवन की शांति है; आगे ले चलने का साधन नहीं। संन्तेप में, कविता का साम्राज्य संसार में नहीं बल्कि, उस देश में है जो हमारे दु:खों से बहुत दूर है।

अगर बात सचमुच यही हो तो मुक्ते भय है कि जिस सभ्यता ने 'अफीम' कहकर धर्म का बहिष्कार कर दिया उसके सामने एक दिन धरती से दूर-दूर उड़नेवाली कला को भी माथा टेक देना पड़ेगा। पृथ्वी पर जो नई सभ्यता बसने जा रही है उसका आधार भौतिक प्रेरणाएँ हैं। स्वर्ग और नरक की कल्पना बड़ी शीव्रता से डहती जा रही है। अप्राप्य,

धूमिल और शून्य आदर्श की खोज में मनुष्यों की शक्ति को बर्बाद करनेवाली सारी संस्थाएँ एकके बाद एक गिरती जा रही हैं। प्रेम और रोमांस को मिलानेवाली गाँठ विज्ञान के द्वारा खोली जा रही है। मनुष्य वह चाहता है जो उसे पृथ्वी पर सहायता दे। वह नहीं जो भुलावा देकर उसे अकर्मण्य बना दे। मानवता का प्राचीन मूल हिल गया है। ईश्वर और धर्मा के स्थान पर विज्ञान और उपयोगितावाद डटते जा रहे हैं। यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य, यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि मनुष्य की सभ्यता मनुष्य ही गढ़ता है। ईश्वर ने उसे सभ्यता नहीं दी थी। जीवन का प्यार, जीवन का संगठन, जीवन में सौन्दर्य-सृष्टि, घूम फिर कर सभी धर्मों का यही उपदेश है। हमने उन्हें भी अवतार साना जो ईश्वर को नहीं पूजते थे, किन्तु, जिन्हें जीवन से प्यार था। श्रीर यह नई स्भ्यता जीवन के प्यार को लच्च बनाकर बसने जा रही है। नास्तिकता के आधार पर आप इस नये धर्म का निरादर नहीं कर सकते क्योंकि सभी पुराने धर्मों में भी जीवन ही प्रधान था। यह सभ्यता अनिवार्य रूप से आ रही है; यह विश्व का आगामी धर्म है; हमारे कलाकारों को इसे नोंट कर लेना चाहिए।

मुमे भय है कि ऐसा कह कर मैं सोइश्यता के बन्धन में कला को एकदम बाँध कर निर्जीव कर देने का अपराधी हो रहा हूँ। मगर, मेरी सफाई यह है कि आप की तरह मैं भी प्राण्हीन कला की पूजा के खिलाफ हूँ। में यह मानता हूँ कि वसन्त का गुलाब और किव के स्वप्न अपने में पूर्ण हैं, वे किसीको कुछ सिखाने के लिए नहीं होते। किन्तु उस अटल भेद की सत्ता को कैसे अस्वीकार किया जाय जो एक गुलाब को किशुक से भिन्न करता है, जिसकी विद्यमानता के कारण हम गुलाब के पास जाने से सुगन्ध पाते हैं और किशुक के सभीप जाने से छूँ छा रंग।

साम्यवाद की रचता से समभौता करने के लिए कला को मैं लाचार

कर रहा हो ऊँ, सो बात नहीं है। जिस अकार साम्यवाद के उदय के पूर्व भी वही राज्य सुखी समभा जाता था जिसकी अधिक से अधिक प्रजा सुखी थी, उसी प्रकार साहित्य के समग्र इतिहास में भी वही कवि विजयी हुआ जिसकी कृतियों में मनुष्य की संस्कृति के लिए श्रिधिक से श्रिधिक स्पष्ट सन्देश था। युगयुगान्त से मनुष्य अपनी चरम उन्नति के लिए चिन्तित-सा आ रहा है; ज्ञान की प्रत्येक शाखा पर, भावना की प्रत्येक डाल पर वह इसी उन्नति या विकास के फल की खोज करता रहा है। जो वस्तु उसके विकास में सहायक नहीं हुई उसकी सत्ता में स्थायित्व लाने के लिए मानव भी सचेष्ट नहीं हो सका। यही कारण है कि जिन कलाकारों की कृतियाँ बौद्धिक शक्ति से रहित नहीं थीं, जिनकी वाणी रहस्यमयी माधुरी के संचार के साथ-साथ बुद्धि के धरातल को भी उपर उठाने में समर्थ थी, उनके सामने संसार ने उन कवियों श्रौर कलाकारों को श्रपेचाकृत निम्न स्थान दिया जो केवल फ़ूलों की हँसी और पिचयों के कलरव का अनुकरण कर रहे थे। कवि-कल्पना श्रौर सामाजिक जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित किये विना साहित्य आयुष्मान् नहीं हो सकता। छोटी-छोटी, चिंगिक श्रीर हलकी भावनात्रों का गीत-प्रणयन भी श्रपनी जगह मूल्य रखता है-किन्तु कलाकारों में श्रेष्ठ तो वही गिना जायगा जो जीवन के किसी महान प्रश्न पर महान रूप से कला का रंग छिड़क सके। सच तो यह है कि ऊँची कला कोशिश करने पर भी अपने को नीति और उद्देश्य के संसर्ग से बचा नहीं सकती, क्योंकि, नीति और लच्य जीवन के प्रहरी हैं श्रौर कला जीवन का श्रनुकरण किये विना जी नहीं सकती। चूँ कि जीवन-मन्थन कलाकार का स्वभाव है और उसका जीवन कल्पना से उद्वे लित होकर उसकी ऋोर उन्मुख रहता है जो सुन्दर श्रोर महान है, इसलिए, उच कला की सभी कृतियों में प्रवेश पाने के लिए नीति अपना मार्ग आप ढूँ इ लेती है, उसे कलाकार के सम्मान की प्रतीचा

नहीं रहती। इतना ही नहीं, वरन् कभी-कभी उद्देश्य को ध्यानगत रखते हुए भी किव उसे इस प्रकार प्रदान करता है मानों, यह उसका लह्य नहीं रहा हो, मानों, सौन्दर्य-सृष्टि की क्रिया से ही नीति और पुण्य का आलोक फूट पड़ा हो। सची कला में सुन्दरता नीति-प्रचार का शिकार नहीं होती, उद्देश्य के सामने माथा नहीं टेकती। ऊँची किवता का अगर रूप सुन्दर होता है तो उसकी आत्मा तथा उसके अन्तर्गत भाव भी पुण्य को प्रेरित करनेवाले तथा मंगलकारी होते हैं।

सोदेश्य कला के खिलाफ सारे तर्कों से अवगत रहते हुए भी मुफे ऐसा लगता है कि कवि भी सामाजिक जीव है और निरुद्देश्य उसकी जीभ नहीं ख़ुलनी चाहिये। सौन्द्र्य-सृजन की कला में असफल हो जाने पर कवि को पश्चात्ताप होना स्वाभाविक है, किन्तु, चमत्कारपूर्ण सौन्दर्य के स्रष्टा को इस सूचना से सिर नीचा करने का कोई कारण नहीं दीखता कि अमुक समालोचक ने उसकी कृति में सोहेश्यता का दोष निकाला है, विषेशतः उस समय, जब वह उद्देश्य सुंद्रता की भीनी चादर में आवृत हो। कला मौलिक वस्तु नहीं होती, वह तो कृत्रिम है, प्रकृति या जीवनं का अनुकरण मात्र है। किन्तु, प्रकृति की जो तसवीर हम साहित्य में देखते हैं उसमें किव के ही हृद्य के रस का रंग होता है। फिर यह समभ में नहीं आता कि कवि प्रकृति के रूप को पीकर उसे उगलते समय तटस्थ क्यों कर रहेगा। काव्य की ज्योति सूर्य की सीधी किरण नहीं, बल्कि, दर्पण या ताल में पड़ा हुआ उसका प्रतिफलित प्रकाश है। इसीलिये जब हम साहित्य में किसी वर्ण्य वस्तु का चित्र देखते हैं तब उसके चारों खोर हमें एक प्रकार का आलोक मिलता है जो कवि की निजी भावनात्रों तथा उस वस्तु-विषयक उसकी निजी धारणात्रों से निःसृत होता है। वर्ण्य वस्तु के साथ कवि कि निजी भावनाओं के सम्मिश्रण में ही सत्य और कल्पना का पर-स्पर त्रालिंगन होता है। चूंकि, चित्र रचने के समय रचयिता के वर्ण्य

वस्तु-विषयक निजी भावों की श्रमिव्यक्ति श्रावश्यक हो जाती है, इसलिए उसकी किया तटस्थ नहीं रह सकती। लाख कोशिश करने पर भी कलाकार के जीवन-सम्बन्धी दृष्टि-कोण से आप कला को भिन्न नहीं कर सकते; क्योंकि जीवन ही इसका जन्म-स्थान है, जीवन ही इसका पोषक है और जीवन पर ही इसकी प्रतिक्रिया भी होती है। किसीकी यह उक्ति बड़ी मौजूँ मालुम होती है कि "काव्यगत कल्पना सत्य होती है क्योंकि वह कभी भी आदर्श नहीं होती तथा वह आदर्श भी होती है क्योंकि वह कभी भी सत्य नहीं होती।" जीवन से श्रन्योन्य सम्बन्ध होने के कारण साहित्य को जाने या श्रनजाने श्रपने सौन्दर्य के कोष में जीवन के उद्देश्य को छिपा कर चलना पड़ता है। मिट्टी से कल्पना का सम्बन्ध टूट नहीं सकता। काव्य की सब से बड़ी मर्यादा इसमें है कि वह राष्ट्र की आधिभौतिक उन्नति श्रोर विकास तथा उसके स्थूल इतिहास के ऊपर कोमल श्रौर पवित्र श्राकाश वन कर फैलता रहे-किसी दूरस्थ शंख की भाँति ध्वनित होक्र हमारी वृत्तियों को गगनोन्मुख किये रहे, हमारी वौद्धिक ष्रानन्ददायिनी शक्ति को सोने नहीं दे तथा उन भावों को जागरूक तथा चैतन्य रखे जो समकालीन सामाजिक आदर्श के अंग हैं। अ

८७ पष्ट चम्पारण जिला हिन्दी साहित्य-सम्मेलन (१६३ = ई०) के साथ होनेवाले कवि सम्मेलन के अध्यत्त-पद से दिया गया अभिभाषण ।

## हिन्दी-कथिता पर अशक्तता का दोष

हिन्दी-कविता पर यह इलजाम है कि वह सोई हुई सुन्दरता का जीवन व्यतीत कर रही है और हमारे यहाँ जो ढेर की ढेर कविवाएँ लिखी जा रही हैं उन पर लांछन लगाया गया है कि जनता के साथ उनका कोई संबन्ध नहीं है। दूसरी ओर, नई कविताओं के प्रेमी वे समालोचक हैं जो इन किवयों की प्रशस्तियाँ गाते हैं और कहते हैं कि जनता ही इन कविताओं के पास नहीं आ पाती और कला तथा जन-समूह के वन्धन का सूत्र, अज्ञान रहकर, खुद उसी ने काट डाला है। हिन्दी में समालोचक और जनता के मत, शायः, भिन्न-से हैं और किसी हद तक उनके बीच एक खाई-सी खुदती चली जा रही है। जब कभी जनता किसी ऐसी चीज को पसन्द करती है जो उसके हृदय और जीवन के अनुकूल हो, तब, समालो-चक अपने बुद्धि-प्रासाद पर बैठा हुआ, घृगासूचक आकृति बना कर चुप रह जाता है श्रौर यह देखने की कोशिश नहीं करता कि क्या कारण है कि जनता उन चीजों को तो अपना रही है जिनकी प्रशंसा में उसने एक शब्द भी नहीं कहा है और ठीक वे ही चीजे अनर्गल, श्रशक्त श्रौर निरर्थक कही जा रही हैं जिन्हें कला की सर्वोत्तम कृति कह कर प्रशंसा का पुल बांधा गया है। समालोचकों की संख्या कम श्रीर जनता की श्रधिक होती है, फिर भी श्रगर ज्ञान-गंभीर समालो-चकों की राय श्रौर जनरुचि की सुदृढ़ चट्टान पर कविता की जाँच के

बीच चुनाव करना पड़े तो यह काम बड़ी ही जोखिम का होगा क्योंकि साहित्य की परख में जमहूरियत का खयाल नहीं रक्खा जाता। जनता और समालोचक में सेएक या दोनों ही गलती कर सकते हैं। बहुत संभव है कि जनता ही गलती में हो। लेकिन, अगर आप १४ करोड़ लोगों के विशाल श्रोता-समुदाय के सामने, वीस वर्षों की सुदीर्घ अवधि में भी अपनी शैली, विषय और भाव की उपयोगिता सिद्ध नहीं कर सकते तो शंका का स्वाभाविक कुकाव आपकी ही ओर होगा। विरोध में आप चाहे जो भी कहें, लेकिन, जनमत आपकी योग्यताओं का आखिरी निर्णायक है। श्रोताओं और पाठकों की काफी वड़ी संख्या के विना कविता या कोई अन्य कला शायद ही जी सके। जनमत का अनादर तो किया जा सकता है, किन्तु, जनसमूह का अनादर नहीं किया जा सकता। जनसमूह को भूलनेवाला कोई भी कलाकार स्वयं भी वही दण्ड पाये विना नहीं रह सकता। अगर जनमत त्राज त्रापके साथ नहीं है तो कोई बात नहीं। यह प्रश्न उन लोगों के लिये छोड़ दीजिये जो आगामी पीढ़ियों के साथ आनेवाले हैं। लेकिन, आप क्या कहते हैं यह तो निश्चित रूप से जनता की समभ में आना ही चाहिये। स्वभाव से ही दिकयानूस होने के कारण किसी नये वाद से सहमत होने में जनता को देर लगती है, लेकिन, समभाना तो वह तुरत चाहती है और यह आपके हित के लिये भी आवश्यक है क्योंकि विना सममे वह आपके आदशीं तक पहुँच नहीं सकती। काव्य को सामाजिक दृष्टि से प्रसादपूर्ण श्रीर रागात्मक दृष्टि से श्रोजस्वी होना ही चाहिये।

हमारे सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न है, वह यह कि आखिर ढेर की ढेर कविताओं के प्रकाशन के बावजूद भी हमारे जमाने का श्रीसत पाठक इन कविताओं में सची दिलचरपी क्यों नहीं लेता। क्या कारण है कि हमारी कविताएँ हिन्दी के लिये भक्तिभाव से प्रेरित श्रौर नई उमंगों से भरे कॉलेज के छात्रों तक ही सीमित रह जाती हैं, गाँवों की श्रोर फैलतीं नहीं, शहरों के पढ़े-लिखे बाबुश्रों के दिलों में उतर नहीं पाती हैं ? क्या कारण है कि हमारी जनता की जवान पर हिन्दी की अपेचा उर्दू की ही पंक्तियाँ श्रधिक श्रासानी से चढ़ जाती हैं ? क्या कारण है कि हमारे संस्कृतज्ञ पाठक गुप्तजी को छोड़कर किसी श्रन्य किव के पास ठहर नहीं पाते ? श्रगर इन किवताश्रों में कोई श्रद्धुत चमत्कार प्रच्छन्न है, तो वे समालीचक, जो इनकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते, पाठकों को उस श्रानन्द की श्रोर निर्देश क्यों नहीं करते जिसे वे श्रपनी विद्या-बुद्धि से प्राप्त करने में श्रसमर्थ हैं ? क्या वात है कि हमारे युग के प्रतिनिधि किवयों के श्रन्थ जनता में वह लहर श्रीर उत्साह पैदा नहीं कर सकते जिसके साथ इकवाल श्रीर जोश की प्रत्येक किवता उद् -जगत में सत्कार पाती रही है ?

वात चाहे अप्रिय लगे, लेकिन सच तो यह है कि वर्तमान हिन्दीकिवता के सुन्दर और सुकुमार फूलों में गहरी दिलचस्पी लेनेवाले
थोड़े ही लोग हैं। अधिकांश में ये किवताएँ उतनी बुरी नहीं होतीं
जितनी कि मृत और निष्पाण; जिन्दा ये कभी थीं भी नहीं। जन्म
से ही थे जीवन की ऊष्मा और उसके प्रदाह से वंचित रही हैं।
उद्भिजों की भौंति नीचे से जन्म लेकर ऊपर की ओर बढ़ने का सुयोग
इन्हें मिला ही नहीं। ये अचानक आकाश से चलीं और धरती पर
आने के पहले ही निस्तेज हो गई। सर्जन के समय इनके रचयिताओं
ने उन असंख्य हृदयों की अवहेलना की और उन्हें मुला-सा दिया
जहाँ उनके गीतों को अपनी प्रतिष्विन उत्पन्न करनी थी। समय ने
जिनपर नई धारा के नेतृत्व का दायित्व रक्खा, वे किव एक बहुत बड़े
आचार्य की प्रांजलता, माधुर्य्य और कल्पनाशीलता के प्रखर आलोक
से चकाचोंध में पड़कर अपनी शैली निर्धारित करने में, शायद, गलती

कर गये। रिव बाबू सर्वागीन प्रतिभा के एक ऐसे सर्वोच शृंग हैं जो सभी समयों और सभी देशों से प्रायः एक समान देखा जा सकता है। वह अपने जोड़ के किव के सिवा अन्य सभी लोगों के अनुकरण के परे हैं। उनका सम्बन्ध हमारे समय से नहीं के वरावर था और युग ने हठपूर्वक यह बतलाया कि वह केवल उसीकी सत्ता स्वीकार करेगा, जो उसके सांस्कृतिक घात-प्रतिघातों में भाग ले, उससे औं खें मिलाकर सीधी तौर पर बातें करे। दुर्भाग्यवश, जिस समय हमें आक्रमणकारी काव्यों का निर्माण करना था, उस समय हम कल्पना की कुहेलिका में अपने को छिपाते रहे। धरती के दुःखों से जी बचाने के लिये, आकाश में शरण खोजते रहे। यही कारण था कि यद्यि हमने लिखा, और खूब लिखा; मगर हम अपने और अपनी जनता के उपयुक्त साहित्य तैयार नहीं कर सके।

जायत युग के स्वप्त फूलों से नहीं, चिनगारियों से सजे जाते हैं। केवल कारीगरी इस युग के तूफान को वाँधने में असमर्थ है। अभिन्न नव सरस्वती अपने को धूल और धुएँ की रुचता से बचा नहीं सकती। वर्तमान युग का सचा प्रतिनिधित्व करने के लिये हमें इसकी अधिक में अधिक गर्मी को आत्मसात् करना होगा और इसे इतने निकट से जानना होगा कि हम इसकी अनुभूतियों के शिखर-प्रदेश पर खड़े हो सकें। कारीगर के लिये यह शायद आवश्यक न भी हो, लेकिन जिसने अपने समय के प्रतिनिधित्व करने के मनसूवे वाँधे हैं, इसे तो इसके प्रदाहों का, निर्मीक होकर, आतिगन करना ही पड़ेगा।

यह अच्छा ही हुआ कि पुंसत्वहीन और अभिशप्त छायावाद की मृत्यु हो गई (हिन्दी-संसार को यह सूचना देने का पुण्य अभी-अभी पं० इलाचन्द्र जोशी ने लूटा है) और आज उसका जनाजा निकाला जा रहा है। प्रसाद, निराला और पन्त की निशानी पर चलती हुई जो पीढ़ी आई है, उसके संदेश पूर्वजों की अपेना अधिक निश्चित

श्रीर स्पष्ट हैं तथा वह युग के श्रिधिक समीप है यद्यपि उसमें पहले के उस्तादों की कारीगरी श्रभी निखर नहीं पाई है। मेरी दलील का समर्थन इस बात से भी होता है कि इस पीढ़ी की रचनाएँ समालोचकों की प्रशंसा के विना ही, श्रनायास, जनता में पहुँचने लगी हैं तथा इसके कुछ कवियों ने हिन्दी-प्रान्तों में जो लहर पैदा कर दी है, उससे पहले के भी कुछ श्राचार्य सजग हो गये हैं श्रीर उनमें से कुछ लोग अपने काव्यात्मक दृष्टिकोगा में परिवर्तन लाने की श्रावश्यकता का श्रनुभव कर रहे हैं।

यद्यपि मैंने बात को सनसनीखेज बनाने के लिए छायावाद की मृत्यु पर प्रसन्नता प्रकट की है, किन्तु अगर पं० इलाचन्द्र जोशी द्वारा उद्घोषित समाचार सचमुच ही सत्य हो तो मैं इसे अपने साहित्य के लिए दुर्भाग्य समभूँ गा। खड़ीबोली की कविता को इतिवृत्तात्मकता से खींचकर चित्रव्यंजना के मोहक देश में प्रतिष्ठित करने का श्रेय छायावाद को ही प्राप्त है श्रौर यद्यपि पाठकों का एक बहुत बड़ा समु-दाय कविता के द्रव्य और दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन चाहता है जो काव्य को अधिक बोधगम्य, प्रेरक तथा शक्तिशाली बना दे, किन्तु, कोई पाठक यह नहीं चाहता कि कविता की वह विलक्षणता भी विदा हो जाय जो उसे छायावाद से मिली है। न हम यही चाहते हैं कि यूरोप में प्रचलित नई से नई टेकनिक का अन्धानुकरण करके हमारे कवि सरल पाठकों की बुद्धि को हैरान किया करें। टेकनिक, विषय से बहुत दूर की चीज नहीं होती। उसका जन्म भावनात्रों की करवटों के अनुरूप ही होता है। टेकनिक का विकास अनुकरण पर नहीं, प्रत्युत् हमारे अपने सामाजिक जीवन के भीतर चलनेवाले द्वन्द्वों के श्रनुरूप होना चाहिए।

यूरोप का वर्तमान वातावरण अच्छे कवियों के विकास के उपयुक्त नहीं है। परस्पर विरोधी सिद्धान्तों ने वहाँ वालों की दृष्टि विगाड़ दी है; भौतिकता की ऋत्यधिक उपासना से उनके जीवन का श्राध्यात्मिक रस सूख-सा गया है; और मानव की सूदमातिसूदम वृत्तियां की वैज्ञानिक टीका ने उनके जीवन को नीरस श्रीर कुतृहलविहीन बना दिया है। वहाँ नाजी हैं, जो यह मानते हैं कि साहित्य संघर्ष से अलग रह कर जी नहीं सकता—वह संघर्ष जो सारी दुनिया को छिन्न-भिन्न श्रीर वर्तमान सभ्यता को वर्बाद कर देना चाहता है-वह संघर्ष जो मनुष्यों की एक जाति (यहूदी) को वन्दर कह कर पुकारता है। डा० गोयबेल्स अपने देश के कलाकारों को विनाशी संघर्ष से तटस्थ रहने नहीं दे सकते। वे कहते हैं कि हमारे कलाकार या तो हमारे साथ रहें या फिर हमारे खिलाफ। तटस्थ रहना उनके लिये असंभव है। लिखना हो तो वे हमारे दृष्टिकोण से लिखें, अन्यथा नजरवन्दी के कैम्पों में उनके लिये स्थान सुरचित है। श्रीर सचसुच ही, जिन कलाकारों की चेतना बिल्कुल ही मर नहीं गई थी, जिनमें कुछ भी एहसास बाकी था तथा जो सत्य बोलने की सारी शक्तियों से खाली नहीं थे, वे जर्मनी छोड़कर भाग गये या आज नजरबन्दी के कैम्पों में सड़ रहे हैं। वहाँ सामयिक प्रश्नों पर लिखी गई पुरतकों की सृद्यता से छान-बीन की जाती है। नाजी महाप्रभुत्रों के निर्धारित नियमों से कोई एक इंच भी हट नहीं सकता। कोई लेखक उन भाग्यहीनों के लिये अपने पाठकों में हमददीं भी पैदा नहीं कर सकता, जिन्हें पूँ जीवाद अपनी चक्की में पीस रहा है।

तव मार्क्सवादी हैं जो हठपूर्वक साहित्य से श्रेणी-संघर्ष की श्राभ-व्यक्ति कराना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि दुनिया के लेखक श्रांर किंव जो कुछ भी लिखें, साम्यवाद के दृष्टिकोण से लिखें श्रीर सर्वहारा की विशाल सेना में शरीक होकर लिखें। समय की सहानुभूति का प्रवाह ही सर्वहारा की श्रोर है श्रीर इस धारा के विपरीत तैरना कुछ-कुछ श्रप्राकृतिक-सा लगता है। फिर वे शक्तियाँ भी निरन्तर श्रपना काम कर रही हैं जिन्होंने बर्नार्डशा और रोम्याँ-रोलाँ जैसे बुजुर्गों को बुढ़ापें में शोषितों का पन्न लेने को मजबूर किया। रूसवाले, बुर्जुआ उपसर्ग के साथ कला के जिस रूप की खिल्ली उड़ाते हैं, सभी देशों में उसके पुजारी, सचसुच ही क्लान्त और, प्रायः, अशक्त भी होते जा रहे हैं। पुरावत और नूतन सभ्यताओं के संघर्ष से संसार में जो विकराल बज्ज-निनाद उत्पन्न हुआ है, उसमें खाँटी कला के पुजारी हतबुद्धि-से हो रहे हैं और अपने हृदय की बात को धीरज, ओज और निर्भाकता से कहना उनके लिये कठिन हो रहा है। पुरानी सभ्यता कला के माध्यम से अपने दुश्मनों अथवा तटस्थ लोगों को यह सम्माने में असमर्थ होती जा रही है कि दुनिया के मौजूदा मर्ज का इलाज उसके पास भी है।

सामाजिक आवर्तों का प्रभाव किव पर भी पड़ता ही है, लेकिन अगर जान-बूमकर वह आन्दोलन, कानून और संघों के द्वारा किसी बाद-विशेष की उपासना के लिये लाचार किया जाय तो यह उसके साथ और समप्र साहित्य के साथ सरासर अन्याय है। जो चीज हमारी आत्मा की गहराइयों में उतरी नहीं, जिस तत्त्व में हम उत्साह के साथ विश्वास नहीं करते, जिसका ध्यान हमारे अन्दर प्रसन्नता और सच्ची प्रेरणा उत्पन्न नहीं करता, उसको बुद्धिपूर्वक चित्रित करके हम कला का निर्माण कर सकेंगे या नहीं, यह बात विचारणीय है।

प्रगतिवाद जो हमारे लिए इतना सम्मोहक शब्द हो गया है, किसी भी प्रकार साम्यवाद का पर्याय नहीं हो सकता। किसी भी वाद में अपने को फिट करने की गरज से जो लेखक अपनी कल्पना के पंख कतर रहा है, अपने स्वप्नों की सीमा संकीर्ण कर रहा है अथवा अपनी सहानुभूतियों के स्वच्छन्द प्रवाह को रोक रहा है, वह गलती पर है और उसके कार्य्य प्राकृतिक नहीं हैं। मनुष्य की हैसियत से किव का भी यह न्याय-सिद्ध श्रिधकार है कि वह उन सभी मानसिक दशाओं का अनुभव प्राप्त करें जो मनुष्य के लिये स्वभाविक हैं। मनुष्य जिन-जिन चीजों में दिलचरपी लेता है, उनमें से कोई भी चीज किव के लिये विवर्जित नहीं समभी जा सकती। कला के द्रव्य का श्राविभाव तो उन्हीं भावों से होगा जो जीवन के लिए सामान्य श्रोर सर्वव्यापी हैं।

मैं कला के गौरव की रचा के विचार से वोल रहा हूँ, राजनीति का अनाद्र मेरा उद्देश्य नहीं। कला अथवा कविता का संवन्ध भौतिकता, कर्तव्य और व्यावहारिक जीवन से कुछ भी नहीं है, इस दलील को मैं पाखर डपूर्ण और हास्यास्पद मानता हूं। कला राजनीति से ऊँची है अथवा कला के कार्य्य राजनीति के कार्य से महान् हैं, इस विवाद में भी मुमे कोई सार दिखाई नहीं पड़ता। मैं यह भी नहीं मानता कि कला के उपासक अनिवार्य्य रूप से राजनीति के वृत्त से वाहर ही हैं। वह युग, जो राजनीति को उठाकर मनुष्य के धर्म के पद पर त्रासीन करना चाहता है, किवयों को भी ऋछूता, शायद ही छोड़े। कला राजनीति से ऊँची न भी हो, लेकिन निश्चय ही वह राजनीति से भिन्न है। श्रौर यह देखा भी गया है कि देश के गीतों की रचना करनेवाले लोग इस चिन्ता में नहीं रहे हैं कि उसका कानून वनानेवाला कौन है। कला अन्तर्राष्ट्रीय है और ऐसे लेखकों की कमी नहीं जिनकी कल्पना राष्ट्र-विशेष की सीमा को लॉघकर सार्व-भौमिकता के संदेश के साथ दूसरे लोगों के बीच जा पहुंचती है। ऐसी अवस्था में अगर आप किसी वाद के वन्धन को न्वीकार करते हैं, तो नाजीवाद के पुजारी चट से कह वैठेंगे—"मानव-संम्कृति की कृत्रिम कल्पना से दूर रहो। विश्व-वन्धुत्व नाम की कोई चीज दुनिया में है ही नहीं - ठीक उसी प्रकार जैसे विश्व-इतिहास की सत्ता काल्पनिक े-इतिहास तो केवल भिन्न-भिन्न जातियों का ही होता है।"

कलाकारों के सामने केवल एक ही उपाय है कि वे समय के साथ-साथ, और जब कभी संभव हो तो उससे आगे बढ़कर चलें और रास्ते में इस बात की चिन्ता नहीं करें कि राजनीति का कौन-सा रूप अधिक आकर्षक और सुविधा-जनक है। राजनीति हो या साहित्य, सार्वजनीन कल्याण को लच्य बनाकर चलने पर वे कहीं न कहीं आपस में मिल ही जायँगे।

जब तब मैंने इस प्रकार की शिकायत भी सुनी है कि साहित्य में राजनीति को आमंत्रित करने का प्रभाव समसामयिक कवियों पर श्रस्वास्थ्यकर सिद्ध हो रहा है। शायद, श्रभिप्राय उस बड़ी तायदाद में प्रकाशित होनेवाले साहित्यिक कूड़ों से है, जो गिने-चुने प्रोलेतेरियन विषयों पर तैयार किये जा रहे हैं। अपने उगते नचत्रों की इस स्थूल-गति पर मुक्ते सचमुच ही दुःख है और बहुत अंशों में में इलाचन्द्र-जी के चोथ को जायज समभता हूँ। लेकिन, द्रश्रसल यह उस वाय-वीय शून्यता के प्रति घोर रूप से उठी हुई प्रतिक्रिया का परिणाम है जो छाज से ३-४ वर्ष पूर्व तक हमारे तथा-कथित रहस्यवादी कवियों की रचनाओं में व्याप्त थी। कुछ अंशों में यह साम्यवादी वस्तुवाद के नवीनतम आदशों के अन्धानुकरण का भी परिणाम है, जो अभी-अभी कला के चेत्र में नूतन सिद्धान्तों के रूप में प्रविष्ट हुआ है। हमारे वर्तमान प्रगतिवादियों की मनोवृत्ति ठीक वही है जो क्रान्ति के प्रारंभिक दिनों में रूस के साहित्यिकों की थी। लेकिन हमें यह नोट कर लेना चाहिये कि खुद रूसवाले ही साहित्य को राजनैतिक अस्र बना देने की निरर्थकता से घवरा उठे हैं और इस बात को मानने लग गये हैं कि साहित्य के कर्त्तव्य उससे ऊँ चे श्रीर कहीं महान् हैं जिनकी वे हठपूर्वक कल्पना कर रहे थे।

हमारे जो सहकर्मी विदेशों में काम कर रहे हैं, उनके अनुभवों के प्रकाश में हमें अपनी साहित्यिक मनोवृत्तिको गंभीर बनाना चाहिये। सवहारा के साथ किवयों के पद्मपात से मैं न तो दुः खी हूँ और न लिज्जत—जो दुः खी या लिज्जित हों, मैं कहूँगा कि उनके अन्दर का मनुष्य मर गया है; मैं उनके निर्धारित विषयों से भी खिन्न या विषएए। नहीं हूँ, चाहे वे विषयट्राम हों या 'भैंसागाड़ी' अथवा धोवियों और चमारों के नृत्य। उलटे, मेरी यही कामना है कि वास्तविकता के प्रति हमारा रुख सच्चे अनिषेध का होना चाहिये क्यों कि उसके विना हम सत्य को चिन्नित करने में पूरी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते।

यह नया वस्तुवाद अनिवार्थ्य रूप से सोदेश्य होगा और सोदेश्यता एक ऐसा बुरा शब्द है जिसकी निन्दा सभी कलाकारों ने की है। लेकिन तो भी दुनिया में ऐसा कलाकार शायद ही गुजरा हो, जो किसी महान विषय पर लिखता हुआ सोदेश्यता से वेदाग बच गया हो। सोदेश्यता कोई गुनाह नहीं, अगर आप उदेश्य-प्राप्ति के प्रयक्त में सुन्दरता का विनाश न कर दें। संसार में ऐसा महाप्रन्थ लिखा ही नहीं गया, जो एक साथ ही शिचा और कला-सौन्दर्य दोनों ही दृष्टियों से महान नहीं था। कला की ऊँची कृतियाँ केवल जीवन की समीचा ही नहीं करतीं, वरन उसकी समस्याओं का निदान, उसके अर्थों की टीका और कभी-कभी उसका हल भी निकालती हैं। किवता का उदेश्य जीवन के उपयोगी तत्त्वों का संयोग उन तत्त्वों से स्थापित करना है, जो हमें आनन्द देते हैं। रिववायू को मैंने समय और स्थान से परे माना है, लेकिन खुद उनके मत से भी "सत्य की पुकार पर सर्जन-समर्थ मानवात्मा के उत्तर" से ही कला का जन्म होता है।

हमारे समय में किवता का जो रूप निखर रहा है, वास्तिवकता उसकी जान होगी, और सच पूछिये तो मैं उन रचनाओं का आदर नहीं करता जो मिट्टी की पुकार का किसी न किसी रूप में उत्तर नहीं देती हों। धरती पर एक नये प्रकार के मनुष्य का जन्म हो रहा है और हमलोग उसीके युग के जीव हैं। चाहे हम आकाश में

उड़ते हों या धरती पर घूम रहे हों, लेकिन हमारी श्राँखें उसी मनुष्य पर केन्द्रित रहनी चाहिए। यह कहना गलत है कि यह वस्तुवाद हसारी कल्पना की उड़ान या हमारे रँगीले स्वप्नों के लिए बाधक होगा अथवा हसारी भाषा की रागात्मक कीड़ा में किसी प्रकार भी हस्तच्लेप करेगा। कल्पना के विना किसी भी कला में रमणीयता नहीं श्रा सकती श्रोर न कलाकार ही श्रपने श्रनुकूल वातावरण तैयार कर सकता है। लेकिन, वस्तुवाद की नई कल्पना विकास की सचाई के आधार से उठेगी-छायावाद की निस्सार उड़ान की तरह नहीं, जो आध्यात्मिक लोक में डुबिकयाँ लगाने का खांग रचकर वर्षों तक साधारण पाठकों की बुद्धि को हैरान करता रहा। हमारी कल्पना हमारी दुनिया पर फैलनेवाले ईथर या वायुमण्डल के समान होगी, जिसमें हमारी धरती के पौधों की गन्ध भरी रहेगी। हमारे स्वप्नों में जागति के ही वे विम्ब होंगे, जो आँख लगने पर पलकों में मंडराया करते हैं। हमारी दृष्टि ऐसी होगी कि हम सामने के श्रन्धकार को भेद कर उस सूच्म पन्थ को देख सकें जो भविष्य के गहर में गया है। वस्तुवाद का जो रूप अपनी नाक से आगे नहीं देख सकता, वह अन्धा है और उसे निस्सार कल्पना से भी कहीं हेय समभना चाहिये।

चूं कि, वस्तुवाद का उद्देश्य जन-समूह तक पहुँचना है, इसिलये इसकी रचनाएँ सुन्दर के साथ प्रसादमयी भी होनी ही चाहिये। हम दूसरों के लिये नहीं लिखते—ऐसा कहनेवाले किव अपने को हास्यास्पद वनाते हैं। सच पूछिये तो स्वान्तः सुखाय के साथ-साथ हम उनके लिये भी लिखते हैं, जो हमारी कृतियों को पढ़ने के इच्छुक हैं। अगर किव यह चाहता हो कि वह जनता से अलग—विल्कुल अलग होकर रहे, तो फिर उसके लिये छापेखानों की जरूरत नहीं रहनी चाहिये। परन्तु, पाठकों को भी एक अम का त्याग कर देना

होगा,। साहित्य युग का प्रतिविम्ब है, इस कहावत को उन्हें भूल जाना चाहिये। अगर साहित्य युग का प्रतिविम्ब मात्र होता, तो वह युग को ठीक उसी प्रकार चित्रित करता जैसा कि सचमुच वह है। लेकिन सो बात है नहीं। युग को चित्रित करते समय कि तटस्थ नहीं रह पाता तथा वर्ण्य वस्तु के साथ उसके संबंध की प्रतिक्रियाओं को भी लिख जाता है। इससे सिद्ध होता है कि साहित्य युग का विम्बमात्र नहीं, बल्कि उसकी व्याख्या और निर्माण का प्रयास है। हमलोग फोटोप्राफर नहीं होकर उस दल के छोटे-वड़े सदस्य हैं, जो युग की भाव-दशा की रचना करता और उसे सही रास्ते पर सही कदम रखने में मदद देता है। साहित्य इतिहास की वाँदी नहीं, बल्कि उसका सहायक है। †

<sup>†</sup> वेतिया कवि-सम्मेलन (१६३८) के श्रध्यत्त-गट से टिया गया श्रभिभाषण।

## बतियान कविता की प्रेरक शक्तियाँ

जिस प्रकार व्यक्ति-विशेष के हृद्य में चलनेवाले द्वन्द्व श्रपनी श्रभिव्यक्ति के लिये शैली-विशेष का जन्म देते हैं, उसी प्रकार युग-विशेष की वेचैनी भी विशेष प्रकार की शैली में प्रकट हुआ करती है। समय के हृदय में घटित होनेवाले आध्यात्मिक संकट जब अपनी श्रभिव्यक्ति का मार्ग हूँ दुने लगते हैं तब साहित्य में क्रांति का श्राह्वान होता है और नई शैलियाँ अपना रूप यहण करती हैं। समय अपना काम चुपके-चुपके करता है और आनेवाले परिवर्तन के लिये उसके पूर्वायोजन की सूचना बड़ी ही सूचम होती है। जब व्रजभाषा के स्थान पर खड़ीवोली काव्य की भाषा के रूप में प्रकट हुई तब कौन जानता था कि यह आयोजन आगामी युगों के तूफान को हिन्दी-कविता में बाँधने की तैयारी थी १ व्रजभाषा को छोड़कर खड़ीवोली के चोले में खड़ी होकर हिन्दी-कविता ने अपने को गद्य के अत्यन्त समीप पाया। 'वात अनृठी चाहिए भाषा कोऊ होय' की सत्यता पीछे चलकर प्रमाणित हुई। उस समय तो यही समभा जाता था कि खड़ीबोली गद्य की वोली है। श्रौर सचमुच ही, खड़ीबोली में कविताएँ रचने-वाला कवि उन सारी सुविधाओं से वंचित था, जो तत्कालीन जनमत से फाव्य की मानी हुई भाषा में रचना करनेवाले कवियों को सहज ही प्राप्य थीं। कविता का प्रतिलोम विज्ञान है, न कि गद्य। जब हम काव्य-भाषा जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं तब हमारा अभिप्राय उस

भाषा से भिन्न होता है, जो विज्ञान की भाषा है-जो वारदातों का ठीक-ठीक व्योरा देती है, जिसका प्रयोग उन चीजों के लिखने के लिये होता है जिनका चिन्तन, विकास और लेखन, सभी कुछ गद्य में ही होता है और जो सपष्टता की हत्या किये विना पद्य में लिखी ही नहीं जा सकतीं। इसके विपरीत, कविता या कवि की भाषा कल्पना, भावोद्रेक, चित्र और काव्यात्मक अनुभूति की भाषा होती है श्रोर खड़ीबोली का किव अगर किव की तरह प्रसिद्ध होना चाहता था, तो उसके सामने केवल यही उपाय था कि वह विरोधी जनमत के सामने श्रपनी रचनात्रों के द्वारा यह सिद्ध कर दे कि उसकी भापा सचे अर्थों में कल्पना, अनुभूति और चित्र की भाषा है। लेकिन तव तक खड़ीबोली की काव्यगत चमतात्रों और उसकी प्रच्छन संभाव-नाओं का अनुसन्धान नहीं हो पाया था। अतएव, खड़ीवोली के आरंभिक कवियों की रचनाएँ, प्रायः, गद्य और कविता के वीच की चीज रहीं। लेकिन, सर्वत्र ही इन रचनात्रों में एक वदला हुआ दृष्टिकोग था, जो प्राचीन कवियों की तरुगी-उपासना और ईश-विनय से भिन्न था। समय चुपके-चुपके अबड़-खावड़ जमीन को तोड़कर उस धारा के लिये समतल का निर्माण कर रहा था, जो शीव ही बड़े वेग के साथ हिन्दी में प्रवाहित होनेवाली थी।

खड़ीबोली की संभावनाओं का अनुसन्धान जारी था कि अचानक हिन्दी में रोमांसवाद का उदय हुआ। रोमांसवाद जीवन के असंतोप का दूसरा नाम है और, प्रायः, सभी देशों के साहित्य में इसका प्रवेश वहाँ के राजनैतिक जागरण के साथ होता आया है। जीवन की वर्तमान दुरवस्थाओं से जब कर, अपने आस-पास की दुनिया से असंतुष्ट होकर, जब समाज न्तनता की कामना करता है तब उसके साहित्य में रोमांसवादी किव और लेखक पैदा होने लगते हैं। रोमांसवाद का प्रेम या रितपरक भावों से जो प्रख्यात गठवन्थन है,

वह इसका कोई मौतिक अथवा स्वाभाविक गुण नहीं, बिल कुसंगजिनत संस्कारों का एक रूढ़ नाम है। कुत्सित, विरूप तथा अप्रिय
वर्तमान के ध्वंस पर नूतन समाज की रचना करना इसका प्रधान
लच्य रहा है। नवीनता, नवीनता और केवल नवीनता, रोमांसवाद
के हृदय का अन्तर्नाद है। अपने इसी ध्वंस और नव-निर्माण की
प्रेरणाओं के कारण इसका रूख सर्वत्र ही विद्रोही रहा है और हिन्दी
में साम्यवादी आन्दोलन के प्रति रोमाण्टिक कविता का जो
सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव है, उसका प्रधान कारण भी दोनों की विद्रोहप्रियता ही है।

हिन्दी में रोमाएटक जागरण के प्रभावों ने अपने को कम से कम चार रूपों में व्यक्त किया, यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें से किसी एक वर्ग के साहित्यकार में शेष तीन लच्चां का सर्वथा श्रभाव था। सबसे पहले वे थे जिन्होंने रोमांसवाद से कर्म की प्रेरणा यहण की और देश की राजनैतिक अवस्थाओं को बदलने के लिये रण्चेत्र की छोर वढ़े। उनके जीवन का कर्मपच छत्यन्त बलवान था, श्रौर यद्यपि, साहित्य को उन्होंने सेवा के सामने गौग माना, तो भी उनकी वाणी में जायत राष्ट्र का हृदय धड़कने लगा और उनके देश-भक्तिविह्वल स्वर एक अनिवचनीय विद्ग्धता के साथ समग्र हिन्दी-त्राकाश में गूँजने लगे। भारतीय त्रात्मा, नवीन त्रौर सुभद्राकुमारी, कुछ ऐसे किव हैं, जिनकी वाणी ने आरंभ में हिन्दी-जनता के हदय में सबसे वड़ी श्राकुलता उत्पन्न की श्रीर जिनकी श्रावाजों को सुनकर वह श्रौर भी नई श्रावाजें सुनने को उत्करिठत हुई। लेकिन, स्मरण रहे भि इनकी कविताएँ सार्वजनिक आन्दोलन का माध्यम या किसी प्रकार के राजनैतिक प्रचार का साधन नहीं थीं। जीवन के अनुरूप ही किवयों के हृदय में भावों का उद्रेक होता है और ये किवताएँ देशभक्ति की मनोद्शा में उन कवियों के अपने ही मनोभावों की

श्रम्भूति थीं। जिन प्रेरणाश्रों ने उन्हें देश-सेवा के लिये श्रमसर किया, वे ही प्रेरणाएँ उनका काव्य-द्रव्य श्रीर काव्यात्मक श्रम्भूति भी वन गई। माखनलालजी की कुछ कविताश्रों को में विस्मय की दृष्टि से देखता हूं श्रीर यह मानता हूं कि भारत की यह श्रात्मा यज्ञ की वह शिखा है जो जलते-जलते गाती श्रीर गाते-गाते जला करनी है।

दूसरी श्रेगी में वे लोग थे, जिन्होंने सामने की दुनिया से असंतुष्ट होकर अतीत की ओर दृष्टि फेरी और 'वर्तमान की चित्रपटी' पर भूतकाल को संभाव्य वनाने की चेष्टा करने लगे। पीठ पर की आँख भी रोमाण्टिक आन्दोलन की देन हैं। वर्तमान के दुःख को हम अतीत के ध्यान में मुलाना चाहते हैं। यह भी एक प्रकार का पलायनवाद है, जो किव को सामने की दुनिया को मुलाने में सहायता देता हैं। ऐसा भी होता है कि नविनर्माण के लिये जावत और उत्किण्ठित समाज आदर्श की खोज करता हुआ जीवन की आदिम अवस्था तक जा पहुँचता है और सोचने लगता है कि आदि मानव अधिक सुखी और संतुष्ट था। हम इसे रोमांसवाद की प्राचीनता-प्रियता कह सकते हैं।

तीसरी श्रेणी के लोगों में भी रोमाण्टिक भावों का आवेग अत्यन्त वलवान था। वे भी वर्तमान समाज से असंतुष्ट थे और उन प्रचण्ड शक्तियों से भी पूर्ण रूप से परिचित थे, जो समय भारतवर्ष को हिला रही थीं और जिनके कारण ही हिन्दी में रोमांसवाद का प्रवेश हुआ था। इनकी कविताओं से स्पष्ट है कि इन्होंने भी वस्तु-जगत को अजनवी समभा, उसे प्रतिक्रियागामी और अकाव्यात्मक पाया तथा उसके प्रति अपना विरोध प्रकट करना चाहा। लेकिन उनके सामने इस विरोध का सबसे सुगम मार्ग पलायनवाद था। अप्रिय मानव-जगत से उड़कर वे चाँदनी के लोक में पहुँचे जहाँ जीवन की लोह-शृह्द लाएँ पियल कर कोमल-मीठे गीत वन जाती हैं। पलायनवाद से लोग चिढ़ते हैं, क्योंकि यह कर्मचेत्र से भाग खड़े होने का नाम है। खुद पलायनवादी कवि भी इस विशेषण से भोंपता है। लेकिन में नहीं समभता कि जिस किं ने मानवीय चेतना की सीमा विस्तृत की है, कल्पना के पर फैलाकर मानव-मन का विस्तार नापा है, जीवन के ईथर (Ether) में विहार करते हुए मधु और अमृत के गीत गाये हैं, मनुष्य को अध्वर्गामी होने का संकेत दिया है और अपनी अनुभूति के सुन्दर से सुन्दर चणों का इतिहास साहित्य-देवता को अपित किया है, उसे लिजित क्यों होना चाहिये। कहते हैं, एक दिन सूर और तुलसीदास साथ-साथ किसी सड़क पर घूमने निकले कि एक तरफ से मतवाला हाथी निकला। सूरदास ने जो वस्तुस्थिति समभी तो एक तरफ को भाग चले । तुलसीदास योले - "महाराज! डरने की कोई बात नहीं। धनुष-वाणवाला मेरा आदर्श मेरे साथ है।" लेकिन सूरदासजी यह कहते हुए भागते ही गये कि "महाराज! सो तो ठीक है, लेकिन मेरा आराध्य नन्हाॅ-मुन्ना वालक है। उसे मैं संकटों में नहीं डाल सकता।" लेकिन इतिहास साची है कि धनुष-वाणवाले राम और नन्हें-मुन्ने कृष्ण, हिन्दू-हृद्य पर दोनों ही का शासन रहा है। श्रौर सच पूछिये तो साहित्य तो वहुत कुछ श्रीकृष्ण के समान है जो खुद तो शस्त्र नहीं उठाता, लेकिन, जिसकी दीप्ति प्रत्येक शूरमा के हाथ की तलवार को तेज कर देती है।

श्रव वह धारा वच जाती है जो छायावाद की कुछ प्रत्यच्च विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अन्दर वे सभी महान किव आते हैं जिनमें छायावादयुगीन चेतना ने अपना चरम विकास प्राप्त किया था। इन किवयों की कल्पना-शक्ति अत्यन्त प्रवल ओर विचार वड़े ही वलवान थे; लेकिन इनकी भावुकता इतनी सजीव थी कि उसके सामने इनके दूसरे गुणों का अस्तित्व ही नहीं रह गया। इनमें अपने अन्तर्वासी किव के लिए गहरी ममता श्रीर अपने विशिष्ट गुणों के लिए एक तरह का नाज था। ये सबसे पहले ऋपने ऋापको प्यार करनेवाले कवि थे ऋोर चाहते थे कि संसार भी उन्हें उसी दृष्टि से देखे जिस दृष्टि से अपने आपको वे स्वयं देखते थे। लेकिन जब संसार ने श्रपेचित सहानुभूति नहीं दिखलाई तव इसे उन्होंने उपेचा समभा और संसार की ओर से मुँह मोड़कर अन्तर्मुखी हो गये। अपने आस-पास की दुनिया के प्रति जैसा तीन्न विराग श्रीर गहरा श्रसंतोष इनकी कवितात्रों में ध्वनित हुत्रा वैसा श्रन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं हुत्रा। मेरे जानते यह भी रोमाएटिक विद्रोह का ही एक रूप था जो अप्रिय, कुरूप और सहदयताविहीन समाज के विरुद्ध वैयक्तिक दृष्टिकोण लेकर खड़ा हुआ था। जव विश्व की उपेचा से भावुक व्यक्ति के दिल पर चोट लगी, जब उसे यह माल्म हुआ कि सहद्यताहीन नाहा निरव के साथ उसके हृद्य का सामंजस्य किसी प्रकार भी स्थापित नहीं हो सकता, तव उसने अपने भीतर की दुनिया में प्रवेश किया और ऐसी श्रनुभूतियाँ लिखने लगा जो उसकी श्रपनी चीज थीं। कर्मपच में व्यक्तिवाद कोई श्रच्छी चीज नहीं है; क्योंकि इससे समाज को एक बना रखनेवाली शृङ्खलाएँ ढीली होती हैं श्रोर इसकी स्वीकृति से समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। लेकिन, ज्ञान-पत्त में यह मनुष्य के मस्तिष्क को स्वाधीन चिन्ता की स्रोर ेरित करता है। हिन्दी-साहित्य को इसके शुभ गुणों के प्रसाद कई रूपों में मिले। छायावाद-युग के सभी हिन्दी-कवि किसी न किसी अश तक वैयक्तिक थे-यहाँ तक कि देशभक्त कवियों की भी ऋधिकांश कविताएँ उनकी ऋपनी मनोदशाओं की ऋनुभूति थीं। व्यक्तिवाद ने रुढ़ियों की अवहेलना करके स्वाधीन चिन्तन श्रोर स्वच्छन्द शैली को जन्म दिया श्रोर उस क्रान्ति को पूर्ण

किया जो रोमाण्टिक जागरण के साथ हिन्दी-साहित्य में शुरू हुई थी। व्यक्तिवादी कवियों ने हिन्दी की वड़ी सेवा की। उन्होंने वाहर विचरनेवाली कल्पना को अन्तर्मखी किया, अपने ही भीतर की दुनिया में अनुसन्धान करते हुए सुन्दर श्रौर कभी-कभी अत्यन्त तीखे स्वप्नों के चित्र उतारे तथा आत्मकथा के रूप में अच्छी से अच्छी कविताएँ दीं। प्रेम और विरह के नये आदर्शी की सृष्टि की। मन्तव्य को सपष्ट करने के लिए अनेक में से मैं केवल दो पुस्तकों के नाम लेता हूं। द्विज जी की 'त्रानुभूति' त्रौर श्री लद्मीनारायण मिश्र 'श्याम' का 'अन्तर्जगत' छायावादी युग की वहुत वड़ी देन हैं। जिस समय छायावाद को लेकर हिन्दी में घनघोर आन्दोलन छिड़ा हुआ था, उस समय, नये स्कूल को स्थापित करने के लिए जितने भी लेख प्रकाशित किये जाते थे उनमें "अनुभूति" की कविताओं का उद्धरण अनिवार्य रूप से रहता था। वैयक्तिकता छायावाद की सबसे बड़ी स्वभावगत विशेषता थी और उसका रसमय परिपाक द्विजजी की कविताओं में वहुत आरम्भ में ही हो चुका था। नई चेतनाओं को सबसे पहले हृद्यंगम कर लेनेवालों में 'अनुभूति' के कवि का प्रमुख स्थान था। पन्तजी की 'मौन निमंत्रण' श्रौर द्विजजी की 'श्रयि श्रमर शान्ति की जननि जलन' कविताएँ हिन्दी में कितनी वार और कितने विभिन्न प्रसंगों पर उद्धृत हुई यह गिनती के वाहर है। 'अन्तर्जगत' और 'अनुभूति' की कविताओं के पढ़ने से यह साफ जाहिर होता है कि प्रेम का घाव संसार में सव से सुन्दर और सवसे भयानक चीज है। इस घाव से सनुष्य का हृद्य ही नहीं, उसकी त्रात्मा भी फट जाती है ऋोर ज्यों-ज्यों इसका विस्तार वढ़ता है त्यों-त्यों मनुष्य भी गहरा श्रीर विस्तीर्ण होता जाता है।

लेकिन, जिस व्यक्तिवादी दृष्टिकोण ने रोमांसवाद को साहित्यिक

क्रान्ति को पूर्ण करने में सहायता पहुँचाई, ठीक उसीके दुरुपयोग ने उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया का जन्म दिया। ऋधिकांश में व्यक्तिवादी कवियों की अनुभूतियाँ उनके अपने ही जीवन की आध्यात्मिक घटनाएँ थी श्रीर स्वभावतः ही, जनता उन श्रनुभूतियों को श्रपनी नहीं कह सकती थी। खुद वे किव भी, अधिकांश में, उन्हें वैयक्तिक ही मानते थे। कई बार ऐसा हुआ कि अपने को जनता तथा श्रोता का प्रतिनिधि माननेवाले आलोचकों ने कई कवियों से उनकी कविताओं के बारे मे प्रश्न किए। लेकिन 'मघवा मूल बिडौजा टीका' सुनकर निर्वाक् रह गए। जनता उन चीजों का आदर नहीं करती जिनमें उसकी रुढ़ धारणाओं (Prejudices) के लिए कुछ भी स्थान नहीं हो। वह चाहती है। कि जव किव किसीवस्तु या विचार कावर्णन करे तोवह जनता के अच्छे या बुरे लगने का ध्यान रखे। यहाँ एक वात विचारणीय है कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा लगना, बहुत अंशों में, समूह के अच्छा या बुरा लगने के ही समान होता है। लेकिन, यह तभी सम्भव है जब व्यक्ति में इस बात की जागरूकता हो कि वह समूह का सदस्य है। परन्तु जहाँ व्यक्ति की दृष्टि में अपना ही व्यक्तित्व सर्वप्रधान हो उठता है, उसे अपने ही विचारों, स्वप्नों श्रौर श्रनुभूतियों का मोह घेर लेता है वहाँ वह समाज के लिए अपरिचित हो जाता है; श्रौर कोई श्राश्चर्य नहीं कि तव व्यक्ति की वाणी समूह का मनोरंजन नहीं कर सके और समृह को इस शिकायत का माका मिल जाय कि व्यक्ति अपने ही सुख के लिए लिखता है। उसे समूह के सुख का ध्यान नहीं है। इसी शिकायत को लेकर हिन्दी में प्रगतिवाद का जन्म हुआ, यद्यपि जन्म के वाद दूसरी-दूसरी दलीलों से भी उसकी अनिवार्यता सिद्ध की जा रही है; यथा, ''कर्म के साथ ज्ञान का असहकार साहित्य को निष्णाण वना देता है", अथवा "निष्पेपित और उपेचित मानवता का पच साहित्य को लेना पड़ेगा" इत्यादि । यह भी ध्यान देने की वात है कि हिन्दी में पहले-

पहल "किव कुछ ऐसी तान सुना दे" का शंख फूँ कनेवाला किव जनता के सुख-दुख में हाथ बटाने वाला कर्मठ मनुष्य था। प्रगतिवाद ने थोड़े ही दिनों में काफी उन्नित कर ली है—यहाँ तक कि बादलों की रंगीनियों से उतर कर कोमल-प्राण किव भी हथौड़ों की मूठ पर हाथ का जोर आजमा रहे हैं—लेकिन शिकायत बदस्तूर जारी है। आये दिन आपको अखबारों में ऐसी किवताएँ मिलती ही रहती हैं जिनमें छोटे और बड़े, सभी प्रकार के किव अपने भाइयों को प्रगति-वादी बनने का उपदेश दिया करते हैं।

प्रगतिवाद साहित्य है या राजनीति, इस विषय को लेकर काफी विवाद चल रहा है। राजनीति तो वह क्या होगा, अधिक से अधिक उसे हम सोदेश्य साहित्य कह सकते हैं। ऐसा दीखता है कि जहाँ यह छायावाद के व्यक्तिवादी दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया या साम्यवादी प्रचार के कारण दलित वर्ग के प्रति चिन्तकों के हृदय में जगी हुई सहानुभूति का परिगाम है, वहाँ यह वैज्ञानिक युग की भी देन है जो हर चीज में सब से पहले उपादेयता की खोज करता है। लेकिन, अगर हम मनुष्य को केवल रोटी-दाल का यंत्र नहीं मानते हों, तो यह भी मानना पड़ेगा कि मनुष्य के मानसिक विकास, सांस्कृतिक विस्तार और उसके चौकोर व्यक्तित्व के निर्माण में प्रगतिवाद से पहले का साहित्य भी वहुत ही उपयोगी रहा है। इसलिए मैं यह समभता हूँ कि वर्तमान प्रगतिवाद जीवन श्रौर इतिहास के नव निर्माण में साहित्यिकों के सीधी तरह से भाग लेने की चेष्टा का परिणाम है। लेकिन, इस चेष्टा के परिणाम स्वरूप साहित्य का कर्मपच ही प्रवल हो रहा है। उसका ज्ञानपच न्यून पड़ता जा रहा है। एक बार ज्ञान ने कर्म को छोड़ दिया था, अब ऐसा लगता है कि कर्म ही ज्ञान को छोड़ने जा रहा है। नन्दन-कानन में घूमनेवाली परी को आदम की वेटी के साथ वैठ कर सुर्खी कृटते देख कर, हर्ष चाहे जितना भी हो, लेकिन यह ग्लानि भी होना स्वाभाविक

है कि बाँसुरी को लाठी का काम करना पड़ रहा है श्रीर रंगीनियों में उड़नेवाली कल्पना चिमनियों की मैली साँसों में श्रकुला रही है। लेकिन, में मन को यह कह कर सममाता हूं कि यह श्रापद्धम्म है। वास्तविक जीवन में ही हम कोमलांगी, सुशोभना देवियों को कारखानों में खटते देख रहे हैं। कोई श्राश्चर्य नहीं कि कला जीवन का श्रनुकरण करे; क्योंकि यह तो उसका नैसर्गिक धर्मा ठहरा।

जीवन के संघर्षों ने साहित्य को प्रसित कर लिया है श्रोर ऐसा दीखता है, मानों, साहित्य को भी समकालीन समस्याश्रों से गुत्था- गुत्थी करने में श्रानन्द मिल रहा हो। दूसरी श्रोर, मिट्टी से जरा अपर उठ कर ईथर-ईथर चलने वाली वाग्देवी साहित्य को श्रपनी अर्घ्वगित की याद दिला रही है। साहित्य की श्रवस्था सचमुच ही चिन्तनीय है।

मनुष्य शरीर के लिए सुख और आत्मा के लिए उन्नित तथा विकास चाहता है। लेकिन, इतिहास बतलाता है कि शारीरिक सुख के लिए आत्म-हनन करने वाले और आत्मोन्नित के लिए शरीर को सुखा डालने वाले लोगों की वृत्तियाँ परस्पर विरोधी रही हैं। साहित्य का पालन-पोषण, प्रायः, अपरिम्नह के वातावरण के वीच हुआ है। माइकेल ए जलो ने मरने के समय जो दुनिया की सब से बड़ी बसीयत लिखी थी वह यह थी—I bequeath all that I have—my body to Earth and my soul to God. लेकिन, प्रगतिवाद का आग्रह है कि इन दोनों के बीच, विरोध को मिटा कर, समन्वय की स्थापना संभव है। वह इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो रहा है कि उन्नत मन के निवास के लिए शरीर का सुखमय होना अनिवार्य है। उन्नत मन और सुखमय शरीर के संयोग के आदश को वह सबके लिए सुलम कर देना चाहता है। वर्गवाद से घुणा, समाज की वर्तमान रचना से विद्रोह, पाप और पापी दोनों के प्रति

चोभ और ईश्वरीय न्याय में अविश्वास, ये कुछ ऐसे लच्चा हैं जो प्रगतिवाद को एक साथ ही आदरणीय और भयंकर बना देते हैं। किन्तु, प्रगतिवाद मनुष्य की स्वाभाविक न्यायप्रियता श्रीर त्यागमयता में विश्वास करता है और यह मानता है कि सामाजिक क्रान्ति की भित्ति पर जिस नूतन समाज की रचना होने जा रही है वह मानव-स्वभाव के अत्यन्त अनुकूल होगा। प्रगतिवाद की प्रेरणाएँ उसके आदर्श से आ रही हैं। वह ऐसा पथिक नहीं है जिसे अपने निर्दिष्ट लच्य का ज्ञान नहीं हो। वह इस विश्वास के साथ आगे बढ़ता जा रहा है कि वर्तमान दुरवस्थाओं से निकल कर मनुष्य सार्वजनीन त्रानन्द के देश में प्रवेश कर सकता है। जीवन की दुरवस्थात्रों से निराश होकर विरक्त हो जाने और उन्हें बदल डालने के मनसूचे से उत्साहित होकर कार्य में लग जाने में स्पष्ट मेद है। बाधाओं और विफलताओं को देख कर विरागी तपोवन की राह लेता है, लेकिन, कमशील गृहस्थ संघष में जूभ कर उन्हें पराजित करता है। प्रगति-वाद को उस विरक्त और निराश मनुष्य की उपाधि देना भूल है जो वर्तमान सामाजिक संगठन के अपवित्र रूप पर सिर्फ चिढ़ कर रह जाता है अथवा यह सोच कर संसार से विमुख हो जाता है कि मनुष्य के स्वभाव की शुचिता नष्ट हो गई है, उसका पुनः संस्कार असंभव है; अतएव किसी प्रकार की चेष्टा करना व्यर्थ है क्योंकि 'सूर्य्य की थकी रिश्मयाँ चित्रों के श्मशान में खेल रही हैं जहाँ ऐसे प्राण्हीन वृत्त खड़े हैं जो छाया नही दे सकते या ऐसे उपल-पुक्क हैं जिनके भीतर जल का कोई नाद अवशेष नहीं है।'

त्रादर्शहीन साहित्य अल्पायु होता है। विफलताओं को कबूल कर लेने से मनुष्य की शक्तियाँ चीण हो जाती हैं और संघर्ष की उपादेयता में से उसका विश्वास लुप्त हो जाता है। लेकिन, जिसके पास आदर्श है वह किसी प्रकार की विफलता को स्वीकार नहीं कर सकता। प्रगतिवाद के जिस रूप की कल्पना में प्रहण कर सका हूं उसका मंगलमय आदर्श मानवात्मा की एकता का द्योतक तथा मनुष्य की प्रीति का व्यंजक है। में मानता हूं कि यह आदर्श प्रगतिवाद की नई देन नहीं है। लेकिन, जिस युग में प्रेम के आदर्श की मोहकता प्रायडीय विश्लेषणों की भेंट चढ़ गई हो, आध्यात्मिक तृपाओं की प्रेरणाएँ मानव जीवशास्त्र ने लूट ली हों, श्रद्धा, विश्वास, धर्म और नैतिकता का शुमार मनुष्य की आदतों में हो रहा हो, मानव-समाज की परंपरागत चेतनाओं को वेज्ञानिक दृष्टि के शर वेध रहे हों और अनवरत दुःख-शोक के बीच मनुष्य की दृढ़ रखनेवाली सारी सुकु-मार भावनाएँ विज्ञान के द्वारा विश्लिष्ट हो जाने पर सारहीन और खोखली लगती हों, उस युग में मनुष्य के प्रेम का आदर्श, मेरी समभ से, साहित्य के लिए कुछ छोटा लद्य नहीं है। अ

क्ष श्री राजेन्द्र पुस्तकालय छपरा के वार्षिक श्रधिवेशन (१६४०) के सभापित-पट से दिया गया श्रभिभापण।

## सामकालीन सहय से कविता का वियोग

अक्सर मैंने साहित्यिकों के बीच यह कानाफूसी सुनी है कि सामियक जीवन की व्याख्या करनेवाला साहित्य चिरायु नहीं होता तथा अमरत्व प्राप्त करने के लिए उसे केवल उन्हीं तत्त्वों पर अपने को केन्द्रित करना पड़ता है जिन्होंने मनुष्य के साथ जन्म लिया और मनुष्य के साथ ही मिटनेवाले हैं। इस धारणा का आधार यह माना जाता है कि संसार के सभी प्रमुख काव्यों में उन कथानकों का उपयोग हुआ है जो काव्य-रचना के समय में नहीं, बल्क उससे सैकड़ों-हजारों वर्ष पहले ही घटित हो चुके थे। इस उदाहरण से यह भी समभा जाता है कि प्राचीन विषयों का चुनाव पसन्द के चलते नहीं, बल्क अनिवार्यता के कारण होता है क्योंकि अतीत की घटनाओं के आयुर्वल की जॉच हो चुकी है और वर्तमान की अमरता अभी संदिग्ध है।

सामियकता के विरोध में मानव के शाश्वत भावों की भी दुहाई दी जाती है, लेकिन, यह बतलाया नहीं जाता कि वे भाव कौन से हैं जो मनुष्य के जन्म के बाद उत्पन्न और उसकी मृत्यु क पहले ही विलीन हो जाते हैं। और न इसका ही दृष्टान्त दिया जाता है जब कोई सबी काव्य-प्रतिभा सामियक भावों को अपनाकर विनष्ट हो गई हो। मनुष्य का कोई भाव एक बार उदित होकर सदा के लिए अस्त नहीं हो जाता और न कोई दूसरा सदैव प्रधान ही रहता है। जीवन की परिस्थित

श्रोर समय के वातावरण के श्रनुसार मनुष्य के श्रन्दर सामयिक भावों का जागरण होता रहता है जो समकालीन जीवन में प्रधान रहते हैं। युग के ज्ञालोक में इन्हीं भावों का ताप रहता है ज्योर तत्कालीन दृष्टि का निर्माण भी इन्हींके आधार पर होता है। सामयिक दृष्टि का सम्बन्ध समकालीन घटनात्रों तक ही सीमित हो, सो वात नहीं है; क्योंकि अतीत जीवन को देखने का भी प्रत्येक युग का अपना दृष्टिकोग्। होता है जो समकालीन साहित्य में प्रधान रहता है। प्रत्येक युग अपनी श्रपनी त्राग से परम्परागत इतिहास को खौलाता है श्रोर भविष्य की श्रोर लपटें फेंकता है। उसकी श्राँच में पड़कर प्राचीन संस्कृतियाँ नया रंग पकड़ती हैं और परम्परागत साहित्यिक प्रकरण भी बहुधा नये श्रर्थं यह्या करते हैं। जीवन का सबसे वड़ा सत्य वर्तमान है श्रीर मनुष्य का कोई भी विचार इसके प्रभावों से श्रक्षुरण नहीं रह सकता। वर्तमान की आँख से हम अतीत को देखते हैं और आज की कल्पना श्रानेवाले कल का स्वप्न लाती है। श्रतएव, प्रथम तो, सचा साहित्य सामयिकता को भुलाकर लिखा ही नहीं जा सकता; और अगर कोई ऐसा अप्राकृतिक साहित्य लिखे भीतो भविष्य में उसके जीवित अथवा लोकप्रिय रहने की आशा नहीं की जा सकती क्योंकि आनेवाला मनुष्य उन सिद्धान्तों से समभा नहीं जा सकता जो गुजरे हुए मनुष्य के मापदरख थे।

श्रतीत की घटनाएँ श्रमर श्रीर वर्तमान की नश्वर होती हैं, साहित्य में यह हास्यास्पद प्रश्न उठना ही नहीं चाहिये, क्योंकि किसी भी साहित्य का श्रादर इसिलए नहीं हुआ करता चूँ कि उसमें काव्य-द्रव्य-परिपूर्ण किसी श्रमर घटना का वर्णन होता है, बिक इसिलए कि घटनाओं के वर्णन के वहाने उसमें किसी गम्भीर सत्य की सृष्टि की जाती है जो सबसे पहले श्रपने ही युग के श्रधिक से श्रधिक लोगों को श्रपील करता है। काव्य की वासमूमि इतिहास की घटनाए नहीं, बल्कि किव का हृद्य होता है। कहने को तो गुप्तजी ने भी रामचित पर हर कलम उठानेवाले के लिए किव के पद को 'सहज' और 'संभाव्य' कह दिया है, लेकिन सचाई तो तब जाहिर हो जब कोई पारखी दाल्मीिक से लेकर पं० राघेश्याम तक की तुलना करे। प्राचीन विषय अगर उच्च काव्य की गारएटी होते तो व्यास और होमर के विषयों पर बाद को लिखनेवाले लोग व्यास और होमर नहीं तो उनसे थोड़ा ही हीन हुए होते। लेकिन सो बात नहीं है। रामकथा पर राघेश्यामी रामायण और समकालीन कल्पना पर 'पथिक' और 'स्वप्न' जैसे ऊँचे काव्य लिखे गये हैं। साहित्य में इतिहास की घटनाएँ अपने बल पर नहीं जीतीं। अमरता का वरदान उन्हें कला के साहचर्य से मिलता है। ऐतिहासिक राम की सत्यता में संदेह हो सकता है, किन्तु वाल्मीिक और तुलसी के हृद्य से निकलनेवाले राम अमर और चिर-पूज्य हैं।

यहस के लिए अगर यह मान भी लें कि बहुत से सत्काव्यों की रचना प्राचीन विषयों को ही लेकर हुई है तब भी उन रचनाओं में विषय के कंकाल को छोड़कर प्राचीनता का और कोई चिहु नहीं मिलेगा। इसके सिवा, सामियकता का अधिक से अधिक रस पीने-वाली कृतियों के सामने वे कृतियाँ अशक्त और निर्जाव-सी लगेंगी जिन की रचना धरती और समय के दाह से दूर रह कर की गई है। साहित्य की आवाज अपने समय की आवाज होती है, किसी दूसरे युग की प्रतिध्विन नहीं। साहित्य तो सदैव उसी युग की पूर्ण और व्यापक अभिव्यक्ति होता है जो उसे जन्म देता है। अपने ही युग के विचार और भावनाओं के माध्यम से वह उन भावों को प्रकट करता है जिन्हें हम सार्वभौमिक अथवा सनातन कहते हैं। प्राचीनता का ऋण उसपर इतना ही होता है कि उससे वह कुछ इ ट और पत्थर उधार लेता है। वाकी सारी चीजे—शब्द और संगीत, आशा और उमंग, प्रकृति और

मानव-स्वभाव की पृष्ठ-भूमि, स्वप्न और विश्वास—ऐसी हैं जिनपर सभी युगों का समान अधिकार है। इतना ही नहीं, विलक जिन प्रकरणों और प्रसङ्गों को हम अतीत की देन सममते हैं, सूदम दृष्टि से देखने पर वे भी सामयिकता के ही प्रतिक्षप-से जान पड़ेंगे। सूरदास ने अपने काव्य में द्वापर को सदेह उतार दिया है, लेकिन वह तो द्वापर का कंकाल मात्र है। उसके रक्त और मांस, प्राण और वाणी किलयुग की देन हैं जिनके बिना सूरसागर का द्वापर चिता-भस्म से उठकर खड़ा नहीं हो सकता था। सूर के उद्धव कृष्ण के उद्धव नहीं, बिलक कबीर की बुमती हुई निर्गुण-परम्परा के प्रतीक हैं। उनकी गोपियाँ वज्ञ की गोपियाँ नहीं, प्रत्युत, सगुणोपासना की उस भावना की प्रतिमाएँ हैं जो सूर के समय में अपने पूरे उभार पर आ रही थीं। सूर के आस-पास जो भाव फैले हुए थे उन्होंने कल्पनात्मक कप प्रहण करके उनके काव्य में प्रवेश किया और उन प्रकरणों में जान डाल दी जो कवि को अतीत से मिले थे।

युग-चित्रण किव-कला का स्वभाव है और इस किया में इतिहास उसका बाधक नहीं होता। जहाँ बाधा की संभावना होती है वहाँ किव के सामने इतिहास को मुड़ जाना पड़ता है। कथानक और शैली, दोनों ही इस प्रकार मुड़ते हैं जिससे युग अपने को सुविधा के साथ अभिन्यक्त कर सके। यही कारण है कि बाल्मीिक के राम तुलसी के राम से भिन्न हैं। आदिकिव से लेकर तुलसी तक की दूरी बहुत बड़ी है और इसके वीच मनुष्य की तार्किकता बहुत आगे बढ़ चुकी थी। श्रूद्रक के विधक और यशस्विनी सीता को निर्वासित करनेवाले कठोर प्राणी के रूप में राम को चित्रित करने का साहस तुलसी को नहीं हुआ। अगर बालि-वध में भी वे किसी प्रकार कुछ हेर-फेर कर सकते तो उनका मन्तन्य चारों और से पूरा हो गया होता। वही राम जब वीसवीं सदी के 'साकेत' में उरतने लगे तब युग ने उन्हें आर्य-सभ्यता

के विस्तारक के रूप में प्रकट किया। अर्थात् एक ही नायक को लेकर भिन्न-भिन्न युगों ने भिन्न-भिन्न इच्छाओं की अभिव्यक्ति की।

सच तो यह है कि कविका काव्य-विषय कभी भी अपने समय से द्र नहीं होता। वह जिन चरित्रों का निर्माण किया करता है वे, प्रायः, उसके पड़ोसी हुत्रा करते हैं। सत्कवियों ने कभी ऐसे विषय पर लिखा ही नहीं जिसमें उनके समय की अवस्थाओं का प्रतिविम्ब नहीं था। प्रत्येक युग अपने किव की प्रतीचा किया करता है क्योंकि उसके श्रागमन के बाद युग के रहस्य खुलने लगते हैं। समय का रहस्योद्-घाटन कवि-कर्म की एक प्रमुख विशेषता है। विषय नये हों अथवा प्राचीन, लेकिन कवि जो कुछ भी लिखता है उसमें क्रिया या प्रति-क्रिया के रूपमें उसीके युग की व्याख्या होती जाती है। सबा कवि अपने समय की रुचता से नहीं डरता। युग के हृद्य में जो कुछ भी प्रिय भाव हैं उन्हें वह उल्लास के साथ प्रहण करता है और इसके विपरीत जो कुछ भी हीन और अप्रिय बातें हैं उनकी कठोर समीचा करता है। जीवन भर छुट्टी मनानेवाला कवि कोई आलसी और श्रकमें एय जीव होता है जो अपने समय को अकाव्यात्मक कहकर प्राचीनता के रोमान्स में हूवने जाता है और दिन-प्रतिदिन ऊँघते हुए समय से इतनी दूर जा पड़ता है कि उसकी कला अशक्त और चीगा हो जाती है तथा उसकी वाणी ऐसी नहीं रहती जिसे उसके समकालीन बन्धु समभ सकें। कला के चेत्र में जो कुछ सामयिक सत्य से दूर है वह दर-असल, सारे सत्य से दूर होता है; क्योंकि दूसरों की अनुभूतियों का अर्जित ज्ञान किव को चाहे जितना भी हो, लेकिन, श्रन्ततः जीवन-सम्बन्धी स्वीकृत ज्ञान (datum) उसे श्रपनी ही अनुभूति से प्राप्त होंगे।

सामयिक जीवन के तिरस्कार और समकालीन सत्य की अवहेलना से कविता को विशिष्टता भले ही मिली हो, लेकिन, वह विशिष्टता

काव्य और कवि-वर्ग, दोनों ही को महँगी पड़ रही है और आज दोनों में से कोई भी जन-जीवन का अंग नहीं रह गया है। रूस को छोड़कर, त्राज समस्त संसार में कविता पर त्रकम एयता का त्रारोप है त्रौर विद्वान् समालोचक इस वात से चिन्तित हैं कि कविता के पाठकों की संख्या दिनोंदिन कम क्यों होती जा रही है तथा क्या कारण है कि काव्य अपने सामाजिक लच्य की पूर्ति में असमर्थ हो रहा है। अनादि काल से किव संसार की सभ्यता और संस्कृति का विधाता रहता आया था। उसका पद मनुष्य के अन्द्र देवत्व के रच्नक का था। उसकी रचनाएँ तपोवन का वह पावन निकुझ थीं जिनमें साधना का बल संचय करके मनुष्य उच्चता की ऋोर यात्रा करता था। लेकिन, वर्तमान सभ्यता के निर्माण में उसका कोई हाथ नहीं है। चिन्तकों श्रीर वैज्ञानिकों की प्रेरणा से जो नई दुनिया श्रस्तित्व में श्रा रही है उसकी पूर्णता या समुचित निर्माण के लिए किसीको कवि के साहाय्य की तनिक भी अपेचा मालूम नहीं होती। मनुष्य के जिस वर्ग ने अपने लिए जीवन-समीच्चक और विश्व-निरीच्चक का गौरवपूर्ण पट शाप्त किया था, आज जीवन की नूतन रचना में उसके महत्व को स्वीकार करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। समाज से किव के लिए उत्साह ऋोर सम्मान की भावना का लोप हो रहा है ऋोर उसकी कृतियाँ लोगों के लिए हलके मनोरंजन का साधन भर रह गई हैं। श्राधुनिक काव्य को जनता-जनार्दन के सामूहिक प्रेम का प्रसाद पाने में बड़ी कठिनाई हो रही है और जिन परिडतों के सहारे उसे यह प्रसाद मिल सकता था वे भी उसे थोड़े से विशेपज्ञों की ही सम्पत्ति वतला रहे हैं। कवि चिन्तित है कि उसकी वाग्गी का पहला प्रभाव क्या हुआ। जनता को आश्चर्य है कि किव की वाणी मनुष्य की वाणी है या किसी अन्य जीव की।

काव्य-कला से राजनीति को चोभ है, क्योंकि काव्य ने संवर्ष के

वीच घुसकर रण-दुन्दुभि नहीं वजाई। किवता से समाज की शिकायत है कि उसने जनता को नहीं देखा। युग कहता है कि काव्य ने संघर्ष के मार्ग पर मुक्ते अकेला छोड़ दिया और उन प्रश्नों को देखा तक नहीं जिनके वेग से में आपादमस्तक हिल रहा था। गहन से गहन समा-जिक अनुभूतियों का अवसर आया और चला गया, लेकिन, किव सोता रहा। उसकी आँखें खुलीं भी तो उस समय जब प्रचण्ड शक्तियाँ अपना काम कर चुकी थी और किव के लिए साहित्य में विसमय का चिन्ह बनान के सिवा किसी अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए अवसर नहीं रह गया था।

लच्या कहते हैं कि प्रत्येक देश का किव अपनी दुर्वलताओं से अवगत हो रहा है और अपनी दीर्घ-कालीन युग-विमुखता के लिए सच्चे मन से दुखी है। युग के साथ सामंजस्य स्थापित करने की उसकी चेष्टा आरम्भ हो चुकी है, लेकिन बीच की दूरी बहुत लम्बी है। अपने ही युग में रहते हुए वह अपने समय से दूर पड़ गया है। एक छलांग में इस दूरी को पार कर जाने से उसे सफलता नही मिल सकती क्योंकि अनुभूतियों का बहुत बड़ा भाएडार पीछे छूट चुका है श्रीर वर्तमान युग में अपने अस्तित्व को सार्थक करने के लिए यह श्रावश्यक है कि वह पीछे के समस्त कएटकाकी ए मार्गी को देख ले जिनसे होकर समय यहाँ तक प्हुँच सका है। वर्तमान युग की पूर्व-धारगाओं के स्पष्ट ज्ञान और विज्ञान की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि की अनुभूति के बिना उसकी वाणी में वह वल नही आ सकता जिससे वह युग की आत्मा के जागरण को सफलतापूर्वक आँक सके। की त्राज की त्रवस्था उस बालक की-सी है जो दुःख, त्रास त्रौर कोलाहल से भरे हुए घर को देखकर कुछ सहायता करना चाहता है, लेकिन दुःख की कारग्रभूत अज्ञेय शक्तियों को देखकर चुप रह जाता है। वह कुछ वे लना तो चाहता है, लेकिन इस भय से नहीं वोल पाता कि

लोग उसे डाँटकर चुप कर देंगे। कभी-कभी वह सोचता है कि उसकी स्वप्न-दृष्टि दूसरों की तर्कमयी दृष्टि की अपेचा, सचमुच ही, अधिक दृर् तक देख सकती है, लेकिन फिर भी वह हठपूर्वक अपने विचार को प्रकट नहीं कर सकता क्योंकि समय से अपिरचित होने के कारण उसका आत्मविश्वास खो-सा गया है और वह इस शंका से असित है कि संसार को उलटनेवाली शक्तियों पर उसका कोई बस नहीं चल सकता।

त्राज के किव ने जानवृभ कर इस दयनीय त्रवस्था को त्रपनाया हो, सो बात नहीं है। निसर्ग से ही कवियों में धारा के विरुद्ध चलने श्रीर कठोरताश्रों से जूभने की प्रवृत्ति का वास होता है। तलवार उठाये बिना जनता ने उसे वीर होने का श्रेय दिया है और जमीन जीते विना संसार ने उसे सम्राट माना है। बहुत बार समय की कठोरताओं से ज्मकर उसने मनुष्य के सत्पथ का निर्माण किया है और बहुत वार आपदाएँ मेलकर उसने जीवन के आदर्श की रचा की है। आज की युग-विमुखता कवि का कोई स्वाभाविक गुगा नहीं, विलक, एक श्राकिसमक श्रमिशाप है जो रोमाण्टिक श्रान्दोलन से उसे विरासत के रूप में प्राप्त हुआ है और जो स्वयं रोमांसवाद के नाम को कलंकित करनेवाला है। रोमािएटक आन्दोलन संसार के सभी प्रगतिशील आन्दोलनों का पिता है और इसकी मूलभूत भावनाओं को सबसे पहले अपनाकर कवि ने अपने को क्रान्तिकारी सिद्ध किया था और यह दिखलाया था कि समय के प्रवाह को उलट देने में साहित्य कहाँ तक योग दे सकता है। रोमारिटक आन्दोलन का जन्म चिद्रोह की भावना को लेकर हुआ था, लेकिन समय पाकर इसके साथ अकर्मण्यता का सम्बन्ध कैसे हो गया, इसे सममने के लिए हमें रोमाण्टिसिडम की प्रधान भावशिरात्र्यों को देख लेना चाहिये।

हैचेज के मतानुसार, इस आन्दोलन की मृलभूत भावनाएँ अधि-कांश में रूसो की देन हैं। जिस मनुष्य पर व्यावहारिक ज्ञान की

ष्यपेचा भावुकता का श्रधिक प्रावल्य होता है वह समाज से समभौता करने के योग्य नहीं रहता। रूसो का मस्तिष्क बहुत ही प्रौढ़ तथा महान था, लेकिन, उसके जीवन में उन भावनात्रों का प्राधान्य था जिन्हें हम रुढ़ि-प्रयोग के कारण हृदय से संबद्ध समभते हैं। जीवन के सम्बन्ध में उसकी दृष्टि उस कुशाय-बुद्धि बालक के समान थी जो छुई-मुई के स्वभाव का होने के कारण संसार को सममकर भी नहीं समभ पाता। वह अपने को अत्यन्त मिलनसार और समाज के अधिक से अधिक प्रेम का अधिकारी सममता था। लेकिन, उसे भ्रम था कि लोग उसकी बातों को सहानुभूति के साथ नहीं सुनते, बल्कि, उससे घुणा करते हैं। धीरे-धीरे उसके मन में यह भावना घर कर गई कि संसार में उसका कोई मित्र नहीं है और इसके अनिवार्य परिगाम-स्वरूप उसने समाज के प्रति सारे दायित्व को छोड़कर स्वप्न के संसार में आश्रय लिया। वर्तमान से असंतुष्ट होकर उसने प्राचीनता को यहरा किया और भावात्मक तर्कों के सहारे इस निर्णय पर जा पहुँचा कि संसार की प्राथमिक (Primitive) अवस्था अत्यन्त स्वाभाविक और सुन्दर थी तथा त्रारम्भ का त्रसभ्य मनुष्य ही प्रकृति का सचा पुत्र था। इस भावना के साथ साहित्य में प्राथमिकता (Primitivism) का प्रचार हुआ और तभी से सभ्यता के विपरीत एक प्रकार की प्रतिक्रिया शुरू हुई जो बहुत ऋंशों. में आज भी जारी है। समाज के प्रति असंतोष की जिस भावना ने प्राथमिकता के सिद्धान्त को जन्म दिया उसी ने रूसो को व्यक्तिवादी भी बना डाला। वह नहीं चाहता कि तीव्रबुद्धि मनुष्य समाज के नियन्त्रणों को स्वीकार करे। उसने मनुष्य की उन विशेष-ताओं पर जोर दिया है जो व्यक्ति को समष्टि से भिन्न करती हैं-उन गुर्गों पर नहीं जो सभी भनुष्यों में समरूप से ज्याप्त हैं और जिनके आधारपर व्यक्तियों के योग से समाज की रचना की जाती है। क्सो के प्राथमिकता और व्यक्तिवाद के सिद्धान्त अपनी जगह

पर बहुत ही सही और दुरुस्त थे। रूसो का जन्म एक ऐतिहासिक आवश्यकता के कारण हुआ था और उसके विचारों से दुनिया में वड़ी- बड़ी बातें पैदा होनेवाली थीं। उसका सारा दृष्टिकोण ही समकालीन समाज की कृत्रिमता से विद्रोह का दृष्टिकोण था और उसके प्राथमिकता तथा व्यक्तिवाद के सिद्धान्त इस विद्रोह के सहायक थे। प्राथमिकता के सिद्धान्त ने मनुष्य को तत्कालीन समाज के खोखलेपन को दिखलाया और व्यक्तिवाद ने मनुष्य की वैयक्तिक शक्तियों को अधिकाधिक विकास की प्रेरणा दी।

साहित्य में आकर प्राथमिकता ने आदिम अवस्था में जीवन की जिज्ञासा को प्रकट किया। कृपकों का अनवरत अस, उनकी परिमित आवश्यकता और परिमित आय तथा आदि-मानव की निर्मलता के चित्र साहित्य को स्वस्थ बनाने लगे। कवियों की दृष्टि को विस्तार मिला। अपने युग से रूठी हुई कल्पना आदम और हौंवा के गीत गाने लगी। लेकिन, क्रान्ति-द्वारा निरूपित सिद्धान्त भी काल पाकर ऐसे हो जाते हैं जिनके विरुद्ध बगावत करना जरूरी हो जाता है। प्राचीनता का सिद्धान्त समाज की कृत्रिमता को ललकारने के लिए स्वीकृत हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे वही एक रोग हो गया। काल पाकर प्राकृतिक जीवन को नागरिक जीवन से भिन्न करनेवाले गुगाँ को श्रमुचित प्रधानता मिलने लगी श्रौर कविगण जानवृक्ष कर प्राचीनता का दम भरने लगे। वर्तमान जीवन से असंतुष्ट होकर प्राचीनता को ग्रहण करने के बदले अब प्राचीनता के लिए ही प्राचीनता का ग्रहण किया जाने लगा। कृत्रिम प्राथमिकता के इस लोभ ने समकालीन जीवन को कवि के लिए अनुकूल समभने की प्रवृत्ति का जन्म दिया श्रीर जिस सिद्धान्त ने श्रारम्भ में कल्पना के लिए एक सरल कीड़ा-भूमि की व्यवस्था की थी उसीने समकालीन जीवन के प्रति साहित्य में विराग के बीज वो दिये।

व्यक्तिवाद का सिद्धान्त प्राथमिकता के सिद्धान्त से अधिक दूर नहीं था। इससे प्रेरित होकर नागरिक सभ्यता से हटकर वन तथा पर्वतों की पृष्ठभूमि पर एकान्त मानव को अध्ययन करने की पद्धति का जन्म हुआ। प्रकृति और प्राकृतिक सुपमाओं को देखने का पहला दृष्टिकोण बदल गया और स्वयं मनुष्य के व्यक्तित्व में भी एक नये किस्म की दिलचस्पी शुरू हुई। इससे पहले के कवि अपने भावो को तब तक व्यक्त नहीं करते थे जब तक कि वह विशाल मानव-समुदाय की व्यापक अनुभूति से सम्बद्ध नहीं हो जाय। लेकिन अब व्यक्तिगत अनुभूतियाँ ही प्रधान होने लगीं। वर्णन में जीवन और प्रकृति के स्थान पर उन भावों की प्रधानता शुरू हुई जो जीवन श्रौर प्रकृति पर विचार करनेवाले मनुष्य के हृदय में जायत होते हैं और साहित्य स्वप्न की उन रंगीनियों से भरने लगा जो बहुधा इन भावों की सहचरियाँ बनकर प्रकट होती हैं। क़विता का चेत्र, भूमि से हटकर वायु में और सत्य से हटकर स्वप्न में चला गया। कल्पना ऋधिक उन्मुक्त होकर खेलने लगी श्रीर साहित्य का क्रीड़ा-चेत्र दिनोंदिन जीवन से श्रधिक दूर पड़ने लगा।

व्यक्तियाद के सिद्धान्त ने कल्पना को स्वतंत्र करके साहित्य का वड़ा ही उपकार किया। व्यक्तिगत भावनात्रों के अच्छे से अच्छे गीत, गीति-काव्य के ढाँचे में अच्छी से अच्छी आत्मकथाएँ और व्यक्तित्व की अभिव्यंजना में अच्छे, से अच्छा साहित्य इस सिद्धान्त ने पैदा किये हैं। लेकिन व्यक्तिवाद को कला का सिद्धान्त मान लेना बड़ी ही जोखिम का काम है। साहित्य में तरह-तरह के दायित्वहीन प्रलाप और वैयक्तिक उन्माद के नमूने इसी सिद्धान्त की प्रेरणा से निकले हैं। अंग्रेजी-साहित्य की उन्नीसवीं सदी के अपरार्द्ध की रचनाएँ अथवा अंग्रेजी कवियों की कितनी ही वर्तमान कविताओं की बातें जाने दीजिये, एक हिन्दी के छायावाद ने ही इसके इतने उदाहरण उपस्थित किये हैं जो इस वात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि कला के

च्चेत्र में व्यक्तिवाद का भयंकर से भयंकर दुरुपयोग हो सकता है। कला में त्रात्माभिव्यक्तिका वहीं तक महत्त्व है जहाँ तक कलाकार अपने को व्यक्त करते हुए ऐसी बातें कहता है जिन्हें मानवीय अनुभूति सहज ही स्वीकार कर सके। हम किसी उक्ति की कीमत इसलिए नहीं करते चूँ कि वह किसी किव नामधारी जीव के हृदय से निकली है, प्रत्युत्, इसलिए कि कवि के साथ सम्बन्ध के अलावे भी उसका कुछ अपना महत्त्व होता है। प्रत्येक पाठक मनोविज्ञान का ऋसाधारण पण्डित होता है, इस अनुमान पर साहित्य-रचना का प्रयास हास्यास्पद श्रौर निराद-रग्रीय है। व्यक्तिवाद का सबसे बड़ा महत्त्व यह है कि उसने समाज श्रीर साहित्य के कृत्रिम बन्धनों के विपरीत प्रतिक्रिया को जन्म देकर मनुष्य को धारा के विरुद्ध सोचने की प्रेरणा दी; रूढ़ि से प्रसित मनुष्य को अपनी शक्ति का ध्यान दिलाया तथा व्यक्ति के जीवन-रस से समाज को श्रनुप्राणित किया । सचा व्यक्तिवाद वह है जो एक का अध्ययन अनेक के साथ तुलना करके करे और व्यक्ति की अनुभूति की परीचा समूह के अनुभवों से मिलाकर करे। व्यक्ति की भावना समय और समाज से भिन्न वस्तु नहीं होती, क्योंकि उसका निर्माण भी समकालीन वातावरण के प्रभाव में ही होता है। इस सिद्धान्त को भूलकर चलनेवाला व्यक्तिवादी किसी न किसी दिन मनुष्य-जाति के प्रति अपने कर्त्तव्य को अवश्य भूल जायगा। व्यक्तिवाद ने साहित्य को नई शक्तियाँ प्रदान की थी, लेकिन, इसका अन्तिम अर्थ कलाकार श्रीर जनता के सम्वन्ध-विच्छेद का द्योतक सिद्ध हुआ।

इसके वाद रोमाण्टिक कल्पना त्राती है जिसका व्यक्तिवाद के प्रसाथ गहरा सम्बन्ध है। इसका जन्म भी कृतिमता के प्रति चैतन्य विरोध के रूप में हुत्रा था त्रौर यह सच है कि इसने त्रपने विद्रोही रख को कभी गुम होने नहीं दिया। रोमाण्टिसिक्स मनुष्य की उस जावत त्रात्मा का प्रतीक था जो किसी प्रकार का बन्धन स्वीकार करना नहीं चाहती थी। यह वह तूफान था जो संसार के प्रत्येक चेत्र से भाड़-भंखाड़ों को उखाड़ फेकना चाहता था। रोमारिटक भावों के जागरण के साथ ही परवशता, दुःखं, दारिद्र्य और प्रत्येक प्रकार के वन्धंन को तोड़ फेंकने की प्रवृत्ति का जन्म हुआ। इसी आन्दोलन ने धीरे-धीरे बढ़कर समस्त शोषक समाज के सामृहिक विद्रोह की भावना को जन्म दिया और यह ध्यान देने की बात है कि प्रत्येक देश में जातीय भावनात्रों के जागरण के साथ रोमाण्टिक जागरण का सीधा सम्बन्ध रहा है। समाजवाद के प्रति हिन्दी के रोमारिटक आन्दोलन का जो सहानुभूतिपूर्ण रुख है उसका कारण भी दोनों की विद्रोह-प्रियता ही है। समाज की कृत्रिम अवस्थाओं के प्रति घोर असन्तोष, समकालीन दुरवस्थात्रों की तीवालोचना तथा क्रांति के त्रादर्श का ज्वलन्त वर्णन, ये रोमांसवाद के सामाजिक पत्त की देन हैं। श्रान्दोलन जीवन के श्रंङ्ग-पत्यग में परिवर्तन लानेवाला था। इसका मौतिक आधार जीवन की वर्तमान अवस्था के प्रति असन्तोष की भावना पर था और प्रत्येक देश में इसने अपने को दो धाराओं में प्रकट किया। एक के साथ वे लोग थे जो सामाजिक और राजनैतिक अवस्थाओं में वास्तविक सुधार लाना चाहते थे और जिनकी कला रोमांसपूर्ण होते हुए भी सोद्देश्य और महान् थी। दूसरी धारा के साथ उनका सम्बन्ध था जिनका अस्तित्व भावों और काल्पनिक विचारों पर अवस्थित था और जो धरती के प्रति किसी प्रकार के दायित्व को स्वीकार नहीं करते थे।

्रिश्चार का स्वाभाविक लच्य परिवर्तन की चेष्ट्रा होनी चाहिये न कि दुःखों से भागकर स्वप्त में आश्रय खोजने की प्रवृत्ति । लेकिन, यह एक आश्रय्य का विषय है कि, प्रायः, सभी भाषाओं में पहले वर्ग के किव कम और दूसरे के अधिक हुए हैं और यहीं रोमांसवाद के सच्चे रूप को पहचानने में साहित्य ने गलती की। कारण, शायद, यह था कि रोमाण्टिक त्रान्दोलन से जिन लोगों ने कर्म की प्रेरणा ली वे क्रान्तिकारी हो गये और उनकी साहित्यिक प्रवृत्ति वक्तृता, विलदान, त्याग और तपस्या तथा त्रादर्श समाज की रचना के प्रयास में घरती को उलट देने के मनसूवे में बदल गई। इसके जिपरीत, जिन्हें केवल साहित्य में रहना था, वे स्वप्रशील और कल्पना-प्रधान हो गये। एक ही भावना से प्रेरित दो दलों में एक ने धरती के लिए रक्त बहाया और दूसरे को वस्तु-जगत् के प्रति दायित्वहीन होने का विशेषण प्राप्त हुआ।

क्रान्तिकारियों, की तरह रोमाएटक किव को भी खुली ऑखों के आगे की दुनिया नापसन्द थी; लेकिन, क्रान्तिकारियों के विपरीत उसने स्वप्न की दुनिया रचकर संतोष कर लिया। नवीनता की खोज रोमांसवाद की प्रमुख विदोषता बन गई और कविगए। पल-पल नवीन संसार की रचना में प्रवृत्त होने लगे। इस किया में जिस कवि को वाधा हुई, उसने अपनी कल्पना को ही इतना विकसित कर लिया कि उसके वल पर उसे संसार की छोटी से छोटी चीजों में, अतीत की दूर से दूर की घटनाओं में भी आत्म-सुख और आनन्द मिल सके। जीवन की रुचता त्याज्य थी। समाज की कृत्रिमता को किव स्वीकार नहीं कर सकता था। प्रकृति पर विज्ञान के श्रिभियान श्रीर समाज पर यंत्रों की वढ़ती हुई सत्ता को किव ईर्ष्या और अप्रियता की दृष्टि से देखता था; लेकिन, इन सारी बुराइयों का उसे एक ही उपचार सूमा। वह अपने आपको प्रसन्न रखने के लिए संसार से भाग चला। आधिभौतिकता के त्याग से केवल कवि ही प्रसन्न नहीं हुन्त्रा, बल्कि, वे पाठक भी प्रसन्न हुए जो समाज की जड़ता से ऊवे हुए थे। पाठकों की प्रसन्नता में उस विस्मय का भी हाथ था, जो जड़ता के विरुद्ध किव के स्वप्न की रंगीनियों को देखकर उत्पन्न होता है। जीवन की रुचताओं से ऋसंतुष्ट रहनेवाले ऋकर्मण्य पाठक भी अनायास ही प्रतिक्रियात्मक साहित्य की रचना को प्रोत्साहित करते हैं।

असन्तोष की भावना जिनमें क्रियात्मक शक्ति को प्रेरणा नहीं दे सकती, वे उस कवि की प्रशंसा करते हैं जो जीवन से भिन्न कोई ऐसा काल्पनिक चित्र प्रस्तुत कर सके जो ऐसे पाठकों के मन को मोहता हो। नवीनता का चित्र समाज में लोकप्रियता पाने लगा। लेकिन, कवि भूल गया कि काल्पनिक नवीनता की आराधना में आगे उठ-नेवाला उसका प्रत्येक पद उसे वास्तविकता से दूर करता जा रहा था। कल्पना की हलकी तसवीरें, हलके स्वप्नों की रंगीनियाँ और स्पर्श से सनसनाहट भर पैदा करनेवाली कविताएँ पूर्ववर्ती उस्तादों की उन रचनाओं से सर्वथा भिन्न थीं जो हलकी-फुलकी नहीं होकर गम्भीर होती थीं और जिनके स्पर्श से मनुष्य का सारा अस्तित्व ही हिल्ने लगता था। हलके स्वप्नों का व्यवसाय करनेवाला रोमारिटक कवि इस बात को भी नहीं जानता था कि धीरे-धीरे समाज में खुद उसका व्यक्तित्व भी हलका समभा जा रहा था तथा उसकी कृतियाँ जीवन का आलोक नहीं, वरन, मनोरंजन का सामान समभी जा रही थीं। सत्य के निरादर का नाटक लोग खुशी-खुशी देख रहे थे; लेकिन, इस नाटक के रचनेवाले कवि को इतना ज्ञान नहीं था कि दर्शकों का सारा समाज, अन्त में जाकर, सत्य का ही साथ देगा और सत्य को निरादत करने के लिए उसकी खिल्लियाँ भी उड़ायेगा।

रोसाण्टिक कल्पना का अति-सेवन सभी देशों में साहित्यिकों की रचनात्मक शक्ति के चय का कारण हुआ है। 'कला के लिए कला' का निन्दित सिद्धान्त इस प्रवृत्ति की प्रत्यच्च देन है। साहित्य का सम्बन्ध जीवन के उस रूप से है जैसा कि हम ठीक जीते हैं। उच साहित्य जीवन के कोलाहल के बीच से कला का ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है जो अघटित होकर भी घटित-सा लगे। साहित्यक सत्य की स्वीकृति इतिहास से मिले या नहीं, परन्तु, पाठकों की सम्भावना-वृत्ति से अवश्य मिलनी चाहिये। जहाँ पाठकों की सम्भावना-वृत्ति को

सन्तोष नहीं होता, वहाँ यही कहा जायगा कि साहित्य-रचना का प्रयास निष्फल हुआ है।

साधना या संघष का मार्ग साहित्य का सवसे उन्नत, त्रातः, सबसे कठोर मार्ग है। कवि के लिए कोमल कल्पना की आराधना ही पर्याप्त नहीं होती, उसे संघर्षशील जीवन के वीच प्रविष्ट होकर मनुष्य की अधिक से अधिक मनोद्शाओं का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। मेरा त्राग्रह यह नहीं है कि किव अपने हाथ की बॉसुरी को फेंककर तल-वार या राजनीति की पताका उठा ले। अगर यह बात हुई, नो वाघ से क्रूटकर भालू के हाथवाली कहावत चरितार्थ होगी। साहित्य न तो केवल मिट्टी है और न केवल आकाश। वह ऐसा ईथर है, जो धरती के ऊपर छाया रहता है। किव अगर अपने युग में आदर पाना चाहता है तो उसे अपने आस-पास की घटनाओं का ख्याल करना ही पड़ेगा। अतः, प्रेरणा की उपज को निरुद्देश्य की भॉति हवा में उगलते जाने से उसकी महत्ता नहीं बढ़ सकती। उसकी कल्पना का कोई न कोई आधार और उसकी वाणी का कुछ न कुछ उद्देश्य होना ही चाहिए। जीवन के कर्म-पत्त से असहकार करके वह कर्मरत संसार के आदर का पात्र नहीं हो सकता। अगर कोई कलाकार कला की अकर्मण्यता में ही गौरव समभता हो अथवा श्रात्माभिव्यक्ति में ही कला का चरम महत्त्व मानता हो, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि उसने समाज और वस्तु-जगत् के सामने अपनी पूरी पराजय स्वीकार कर ली है।

# हिन्दी-कविता जीर छन्द

नये छन्दों का जन्म तथा पुराने छन्दों का ग्रहण किव के हृदय में चलने वाले भाव-संकटों के अनुसार होता है। भावनाएँ अपनी ऐंठन के अनुरूप यति तथा प्रवाह खोजती हैं। उमड़ते हुए पुष्ट एवं सुरपष्ट भाव पुष्ट एवं सुस्पष्ट छन्दों में व्यक्त होते हैं तथा रुक-रुककर या सिसक-सिसक कर चलनेवाले मनोवेग अभिव्यक्ति के क्रम में अधिक यतियों की अपेचा करते हैं। गजमान विचारों की सुब्दु अभिन्यक्ति प्रवाहपूर्ण तथा बलशाली छन्दों में एवं करुणा की श्रिभव्यक्ति पग-पग पर रुकते हुए मंदगामी छंदों में सुन्दर होती है। छन्दों के भीतर से कवि की मनोदशा भी व्यंजित होती है। प्रबन्ध-काव्यों का रचयिता, जिसे कई पृष्ठों तक एक ही मनःस्थिति में रहकर चरित्र-चित्रण अथवा रस-विशेष की निष्पत्ति के लिए प्रयास करना पड़ता है, वारम्बार छन्द नहीं वदल सकता। उसी प्रकार, विभिन्न भावों पर रीभनेवाला गीतिकार एक ही छन्द में अधिक काल तक ठहर नहीं सकता । अपने मनोवेगों के अनुसार उसे बार-वार विभिन्न छन्दों का चुनाव करना पड़ता है। जहाँ पूर्व प्रयुक्त छन्द उसकी मनोदशा के अनुरूप नहीं पड़ते, वहाँ वह पुराने छन्दों में कतर-ज्योंत करके अपने योग्य नये छन्दों की सृष्टि कर लेता है। इसी सिलसिले में जव स्वच्छंद-विहारी भाव अपने पखों को समेटकर छन्दों के नियम-वन्ध के भीतर नहीं समा सकते तव छन्द-बन्ध टूट जाते हैं और मने वेग निर्वध हो कर अपने स्वाभाविक

प्रवाह, त्रौर यतियों के साथ नृत्य करते हुए बाहर निकलने लगते हैं।

कहते है, प्रत्येक कवि जीवन-भर में एक ही कविता लिखता है; श्रथीत्, प्रत्येक किव की सारी रचनात्रों के भीतर कोई एक ही सूत्र व्याप्त रहता है तथा उसकी सभी कविताओं के पीछे एक ही तरह की मनोदशा बराबर उपस्थित रहती है। यही कारण है कि दो प्रमुख कवि छन्दों के चुनाव के कार्य में, प्रायः, भिन्न हुन्ना करते हैं। ऋपनी भाषा की विशेषता, समय-समय पर उठनेवाले अपने विचारों के समधिक साम्य तथा मन में बस जानेवाली लय के अनुसार वे, प्रायः, कुछ विशिष्ट प्रकार के छन्दों की अनिवायता का अनुभव करते हैं और रचना के समय लाचार होकर उन्हें इन्हीं कुछ विशिष्ट जातियों में से अपने मनोवेग के लिये वाहन-चुनना पड़ता है अथवा उन्हीं में से किसी एक के वजन पर नये छन्द का निर्माण करना पड़ता है। जैसे दो किव, मनोदशात्रों की भिन्नता के कारण, दो भिन्न जातियों के छंदों को अधिक पसन्द करते हैं, उसी प्रकार, दो भिन्न युग भी अपनी अपनी समकालीन मनोदशाओं के अनुरूप भिन्न-भिन्न वर्गों के छन्दों को प्रश्रय देते हैं। हिन्दी-साहित्य में रोला, छप्पय, दोहा और कंवित्त, कुछ ऐसे छंद हैं, जो समधिक रूप से सभी कालों में प्रयुक्त हुए हैं; किन्तु, इसके विपरीत, बहुत-से ऐसे छन्द भी हैं, जो एक काल में प्रमु-खता प्राप्त करके फिर सदैव के लिए पीछे छूट गये। पचचामर ऋौर श्रमृतध्विन, ये दो छंद उस समय बहुत श्रिधक प्रचलित थे जब देंश-भाषाएँ श्रपभ्रंश से निकल रही थीं। स्वयं छप्पय भी वीर-रस के कवियों के हाथों में जितना समादत हुआ, उतना श्रन्यत्र नहीं। नंददास के "भ्रमरगीत" में प्रयुक्त रोला तथा चान्द्रायण-मिश्रित छंद का प्रयोग उसी काल में रक गया तथा तब से लेकर त्राज तक के इतिहास में वह केवल दो वार

श्रीर प्रयोग में श्राया है। एक बार तो स्व० बाबू राधाकुष्ण दास की 'प्रताप-विसर्जन' नाम्नी कविता में तथा दूसरी बार कविरत्न सत्य-नारायण-विरचित 'भ्रमर-दूत' में । विचित्रता की बात तो यह है कि इन तीनों रचनात्रों के भीतर एक ही प्रकार की मनोदशा विद्यमान है। कवित्त और सवैयों का व्यापक प्रयोग भक्ति-काल में आरम्भ हुआ तथा रीति-काल आते-आते वह किवयों के सामने अभिव्यक्ति का प्रायः, एकमात्र माध्यम बन गया । कबित्त और सबैया, विशेषतः आशा उत्साह श्रौर श्रानन्द के छंद हैं तथा इनमें उन भावों की पृष्ट श्रभि-व्यक्ति होती है जो, साधारणतः, विषाद से सम्बन्ध नहीं रखते। इसके सिवा, इनके अन्त्यानुप्रास अन्य छंदों की अपेचा अधिक जमते हैं तथा प्रत्येक बंद में चमत्कारपूर्ण यति और प्रवाह के कारण इनका पाठ भी अत्यन्त प्रभावोत्पादक होता है। ये छंद किसी न किसी रूप में सभी युगों में प्रचलित रहे हैं श्रीर महाकवियों से लेकर भाटों तक ने इनका सफलतापूर्वक उपयोग किया है। सच पूछिये, तो यह छंद हिंदी का कल्पवृत्त रहा है तथा इसने कभी भी किसी याचक को निराश नहीं किया। जिसने भी इस छुंद में अपनी कोई बात कही, श्राच्छी तरह कही। कभी ऐसा न हुआ कि इस छंद के चुनाव के कारण किसी को पश्चात्ताप करना पड़ा हो।

कित श्रीर सबैये का प्रभुत्व, प्रायः, भारतेंदु-युग तक बना रहा। भारतेन्दुजी तथा उनके समकालीन सहकर्मियों ने इन छंदों का खूब ही उपयोग किया। किंतु, जब खड़ीबोली का श्रांदोलन उठ खड़ा हुश्रा तब किबत्त श्रीर सबैये के भी पाँव डगमगाने लगे श्रीर हिन्दी-किवता के चेत्र में कई ऐसे छंदों का प्रवेश हुश्रा जो श्रव तक प्रायः त्यक्त श्रथवा उपेचित-से थे।

खड़ी बोली का काव्य-भाषा के रूप में स्वीकृत होने का केवल यही कारण नहीं था कि लोग गद्य और पद्य की भाषा को एक कर देना

चाहते थे; प्रत्युत्, यह भी कि परिस्थितियों में घोर परिवर्तन हो जाने के कारण कवियों की मनोदशा भी बदल गई थी। उनके सोचने का ढंग परिवर्तित हो गया था और वह अवस्था भी वदल गई थी जब किव दरबारों का भलीभाँति मनोरंजन करके ही अपनी कला को सफल मान लेते थे। अब दरबार उजड़ गये थे और कवियों को धीरे-धीरे ज्ञात हो रहा था कि उनका एकमात्र सञ्चा श्रोता विशाल जन-समुदाय ही है। उनकी वृत्तियाँ रीति-कालीन कवियों की अपेचा श्रिधिक वास्तविक तथा गंभीर हो रही थी श्रीर वे कविता के सामा-जिक उद्देश्य की श्रोर उन्मुख होने को विवश हो रहे थे। रीतिकाल में किवता को सदैव प्रसन्न रहने की जो आदत पड़ गई थी उसका निर्वाह श्रव श्रसंभव था; क्योंकि उसका लीला-चेत्र श्रव जिस जनता के विशाल प्रांगण में उतर आया था, उसके सुख-दुख का प्रभाव कविता पर पड़ना स्वाभाविक था। प्रसन्न रहने की मुद्रा गंभीर श्रथवा विषएए होने की मुद्रा से भिन्न होती है तथा एक ही छंद दोनों मुद्रात्रों को व्यक्त करने में समान रूप से सफल नहीं हो सकता।

खड़ीबोली के आरंभिक काल में छंदों के चेत्र में हम एक प्रकार का कोलाहल-सा पाते हैं। मालूम होता है कि पहले खड़ीबोली की किवता को भी पुराने वाहनों पर ही ले चलने की चेष्टा हुई; किंतु दीर्घ-कालीन संगति के कारण ये छंद ज़जभाषा के मोह को एकदम नहीं छोड़ सकते थे तथा इनकी संगति से कभी-कभी खड़ी बोली के तन में ज़ज के दिध और मधु के छींटे लग ही जाते थे। किर वे नई-नई भावनाएँ और नये दृष्टिकोण भी अपना काम, अज्ञात रूप से, कर रहे थे जिनकी अभिन्यक्ति के लिए ज़जभापा का त्याग और खड़ीबोली का प्रहण आवश्यक हो गया था। अतएब, अभिन्यक्ति का नया माध्यम ढूंढ़ने की चिन्ता तत्कालीन प्रत्येक किव की रचना में अभासित मिलती है। किवत्त, जो निरालाजी के शब्दों में हिन्दी

का जातीय छन्द है, यहाँ भी किवयों के साथ रहा, किन्तु, श्रौर भी कितने ही उपेचित छन्द प्रयोग में त्राने लगे। बीर छन्द का प्रयोग पहले आल्हा और कजली के अनुकरण पर आरंभ हुआ; किन्तु, शीघ ही यह खड़ीबोली के स्वभाव के अनुकूल पाया गया और इसमें शुद्ध साहित्यिक रचना भी होने लगी। भारतेन्दु-युग की यह भी एक प्रमुख विशेषता थी कि हिन्दी-कवियों ने, पहले-पहल इसी युग में, जन-संपर्क में त्राने की त्रावश्यकता, का त्रानुभव किया और स्वयं भारतेन्द्रजी ने इस संबंध में एक छोटा-मोटा आन्दोलन भी चलाया था। इसी आन्दोलन का यह परिणाम था कि लोक-गीतों में प्रयुक्त होनेवाले कुछ छन्द साहित्य में गृहीत हुए और धीरे-धीरे उनका प्राम्य रूप परिष्कृत होकर साहित्यिक बन गया। वीर, ताटंक और करुभः छन्द, जो हिन्दी में त्राज इतनी सफलता और व्यापकता के साथ चल रहे हैं, पहले-पहल भारतेन्दु-युग में ही त्रादर के साथ साहित्य में लाये गये श्रौर द्विवेदी-युग में श्राते-श्राते उनका रूप बहुत ही परिष्क्रत हो गया। दूसरा छन्द लावनी है जिसका साहित्यिक रूप राधिका नाम से पिंगल-यन्थों में मिलता है। यह छन्द भी भारतेंदु ऋौर द्विवेदी-युग में बहुलता के साथ प्रयुक्त हुआ तथा खड़ी बोली के भावों को वहन करने के सर्वथा उपयुक्त प्रमाणित हुआ। इसके सिवा, रामचरित-मानस की हरिगीतिका तथा उसका दूसरा रूप गीतिका, ये दोनों छंद भी बहुत जोर से चलने लगे। उद्भें खड़ी बोली का उपयोग काव्य-भाषा के रूप में बहुत दिनों से चला आ रहा था। श्रतएव, यह उचित ही था कि भारतेदु से लेकर द्विवेदी-युग तक के कवि, प्रयोग के निमित्त उद्बहरों पर भी हाथ आजमाते। दीनजी ने अपने वीर-पंचरत्र में तथा अन्यत्र भी कई प्रकार के उर्दू छंदों का प्रयोग किया। उद् छंदों का मोह उनमें बहुत अधिक मात्रा में था; यहाँ तक कि हरिगीतिका और विधाता छंदों में तत्सम-संवलित भाषा

लिखते हुए भी वे हिंदी की अपेक्ता उर्द छन्दों की आतमा के ही अधिक समीप रहते थे तथा अन्त्यानुप्रास चुनते हुए, प्रायः, उनका ध्यान काफिया और रदीफ (अन्त्यानुप्रास एवं उपान्त्यानुप्रास) पर भी रहता था। इस काल के, प्रायः, सभी किवयों में यह चिन्ता परिलक्ति होती है कि खड़ी बोली की आत्मा किस प्रकार के छन्दों में अपना पूरा चमत्कार दिखला सकेगी। लेकिन, आश्चर्य की बात है कि अठारहवीं सदी में सीतल किव ने शुद्धध्विन के वजन पर जिस चमत्कारी छंद का अद्भुत प्रयोग किया था, उसकी ओर किसी किव का ध्यान पूर्ण रूप से आछुष्ट नहीं हुआ। अलबतः, बहुत बाद में, दुर्भाग्यवश, इस छन्द की शिक्त का पता कथा-वाचक राषेश्यामजी को चल गया और उन्होंने इसकी दुर्गित कर डाली।

द्विवेदीजी हिन्दी में उतरने के पहले मराठी से परिचित हो चुके थे जिस भाषा में संस्कृत के वर्णिक छन्दों का खुलकर उपयोग हो रहा था। इधर खड़ीबोली में तत्सम शन्दों के प्रचार से, स्वभावतः ही, किवयों को संस्कृत वृत्तों का ध्यान आया तथा ऐसे वृत्त वड़े जोर से लिखे जाने लगे। पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी की अधिकांश किवताए गण अथवा वर्ण वृत्तों में हैं। संस्कृत रलोकों के विपरीत उन्होंने इन वृत्तों को हिन्दी में अन्त्यानुप्रास से युक्त कर दिया था। कदाचित्, उनका यह विचार रहा हो कि इस प्रकार ये वृत्त हिंदी में खप जायगे। अन्त्यानुप्रास-युक्त वृत्तों की रचना का उदाहरण मेथिली शरण जी गुप्त, कन्हैयालाल पोदार तथा राय देवी प्रसाद 'पूर्ण' की कृतियों में भी मिलता है। लेकिन, तुक पर सिर मारने के इस प्रयास से भी इन वृत्तों का अजनवीपन नहीं मिटा, न इनमे अपेन्तित चमत्कार ही उत्पन्न हो सका। गण तथा वर्णिक वृत्तों का सफल प्रयोग सबसे पहले प्रियप्रवास काव्य में हुआ तथा उसके वाद, अव

तक भी किसी किव को वह सफलता नहीं मिल सकी है जो हिर-

संस्कृत-छंदों का प्रयोग हिंदी में अब भी चल रहा है तथा साकेत में संस्कृत के कई मात्रिक छंद अद्भुत सफलता के साथ प्रयुक्त हुए हैं। इस काव्य में मैथिलीशरणजी ने वियोगिनी को तो ऐसा आत्मसात् किया है कि यह शंका ही नहीं उठती कि यह छंद हिंदी का अपना छंद नहीं है। साकेत में आर्या का भी बहुत ही सुन्दर प्रयोग हुआ है तथा भापा के चमत्कार-प्रदर्शन में उससे कोई विशेष रकावट नहीं हुई है। एकाध बार 'मनोरमा' पत्रिका के अंकों में पं० गिरिधर शर्मा जी नवरत्न की 'अश्वधाटी' भी देखी गई थी; लेकिन, उसका प्रयोग खड़ी बोली में और कहीं नहीं मिलता। हाँ, पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी के 'विहार-वाटिका' के पहले वृत्त में अश्वधाटी में चरणान्त-र्गत तीन अनुप्रासों के उदाहरण मिलते हैं, यद्यपि, यह वृत्त अश्वधाटी नहीं हो कर स्रग्धरा का है। उक्त वृत्त की एक पंक्ति यह है जो अश्वधाटी से मिलती-जुलती है: —

''माता श्रंभोज-गाता सकल फल-दाता श्रीस्वरूपा भवानी।''

स्वर्गीय जायसवालजी को भी संस्कृत-वृत्तों का बड़ा मोह था और जब-तब वे इन वृत्तों में कुछ न कुछ कह लिया करते थे। हमलोगों को भी उनकी ओर से सदैव यह प्रेरणा मिला करती थी कि संस्कृत-वृत्तों का प्रयोग हिन्दी में होना चाहिये तथा हमारे लिये उन्हें यह समभाना कठिन हो जाता था कि हमारी मनोदशाएँ ऐसी हो गई हैं जिनका संस्कृत-वृत्तों के साथ बहुत ही अल्प सामजस्य है।

हिन्दी-छन्दों की विवेचना के सिलसिले में स्वर्गीय पं० नाथूराम शर्मा 'शंकर' का नाम वड़े आदर के साथ लिया जाना चाहिए। उन्हें मात्रिक छन्दों के साथ-साथ गण एवं वर्णवृत्तों पर भी प्रवल अधिकार था और सबसे वड़े श्रेय की बात तो यह है कि उनके अधिकांश छन्दों में समसंख्यक मात्राओं के साथ वर्ण भी सम-संख्यक ही प्रयुक्त हुए हैं। उदाहरण के लिए 'केरल की तारा' में से ये पंक्तियाँ लीजिए:—

> गोल गुद्कारे कपोलों को कड़ी उपमा न दी, पुलपुली मौमन पड़ी फूली कचौरी जान ली।

यह २६ मात्रात्रों का मात्रिक गीतिका छन्द है, किन्तु, दोनों पक्तियों में वर्ण भी सतरह ही हैं। यह तो मात्रिक छन्द का उदाहरण हुआ। उनके वर्णिक छन्द में भी मात्राएँ सम-संख्यक होकर आई हैं। यथा—

कंचुकी कुंज पतान की ओट दुरे लट नागिन के डर पाये, देखि छिपे छिपके पकड़े धर 'शंकर' बाल मराल के जाये।

यह मत्तगयन्द नामक वर्णिक सबैया छन्द है जिसमें सात मगण के बाद दो गुरु पड़ते हैं। इसकी प्रत्येक पंक्ति में वर्णों की संख्या २३ तथा मात्रात्रों की ३४ है।

छंदों के संबंध में शंकरजी की श्रुति-चेतना बड़ी ही सजीव थी। उन्होंने कितने ही हिन्दी एवं उदू-छन्दों के मिश्रण से नये छन्द निकाले और उनका नामकरण भी किया जो अधिकतर राजगीति के नाम से प्रसिद्ध हैं।

छन्दों के च्रेत्र में सबसे बड़ी क्रान्ति छायावाद-युग में हुई। हिन्दी के हृदय में नवीनता की जो प्रवृत्तियाँ ऊँघ रही थीं, वे बीसवीं सदी के पहले बीस वर्ष बीतते न बीतते उठकर खड़ी हो गईं और अपनी अभिव्यक्ति के लिए एकदम नवीन माध्यम हूँ ढ़ने लगी। निरालाजी ने जब छंदोबंध का भंग किया, उसके पहले ही पिंगलाचार्य के निर्धारित बंधन शिथिल हो चुके थे और किवता, विशेषतः, लय के प्रवाह में चलने लग गई थी। छायावाद-युगीन मनोदशा किसी एक भाव-धारा से नहीं निकली थी, प्रत्युत्, उसमें विभिन्न भावों का संयोग था। उसके भीतर राजनीति का ताप भी था और समाज का

होभ भी; नई सृष्टि रचने की उमंग भी थी और रुढ़ियों को तोड़ फेंकने का उन्माद भी। और सबसे बढ़कर उसमें उस व्यक्तिवादी पुरुष की आत्मप्रियता थी जो प्रत्येक वस्तु को परम्परा, इतिहास तथा वाहा - जगत से छिन्न करके केवल अपनी ही दृष्टि से देखना चाहता था। जब ऐसी स्वच्छन्द मनोदशा काव्य में उतरने लगी तब यह स्वाभाविक ही था कि वह छन्दों के निर्धारित नियमों की अवहेलना करे, एक ही रचना में विभिन्न छन्दों का उपयोग करे तथा छन्दों के परम्परागत रूप को इस प्रकार मोड़ दे कि भावाभिव्यक्ति मनोदशा के अधिक-से अधिक अनूकूल हो जाय।

छंदोबंध से कविता को मुक्त करनेवालों में निरालाजी सर्ववरेण्य हैं और हिंदी-साहित्य के इतिहास ने इसका सुयश भी उन्हें ही दिया, जो योग्य भी है। 'परिमल' की भूमिका में निरालाजी ने यह विचार किया है कि हिन्दी में सर्वप्रथम मुक्तछन्द का श्रीगणेश किसने किया। कहते हैं, सर्वप्रथम प्रसादजी ने एक तरह का अनुकान्त छन्द लिखा था, जिसका प्रयोग बाद को उनके कई नाटकों तथा अस्फुट कविताओं मे भी हुआ। उसी छन्द में पं० रूपनारायण पाण्डेय ने भी कुछ पद्य रचे थे और आगे चलकर तो वह छन्द और भी आम हो गया तथा मंगलग्रसाद विश्वकर्मा, भगवतीचरण वर्मा आदि कई कवियों ने विभिन्न स्थलों पर उसका उपयोग किया। उस छन्द की दो पंक्तियाँ ये हैं:—

### कहना होगा सत्य तुम्हारा ; किन्तु मैं करता हूँ विश्वास तुम्हारी वात का।

लेकिन, यह स्वच्छन्द छन्द का उदाहरण नहीं है। सच पूछिये तो यह २१ मात्रा का अनुकान्त छन्द है और छन्दों को अनुकान्त कर देने से ही उसमें वह स्वच्छन्दता नहीं आ सकती जो निरालाजी का उदेश्य रही है। इसके सिवा यह ३० मात्रा के ककुभ या वीर छन्द का ही एक दुकड़ा है जो मूल में से ६ मात्राएँ घटाकर बनाया गया है। उदाहरण, के लिए, अगर दूसरी पंक्ति को ककुभ में परिवर्तित करने की कोशिश की जाय तो चरण का रूप यह हो जायगा: -

ं करता हूँ विश्वास तुम्हारी वात का (कि तुम श्राश्रोगे)

मेघनाद-वध के अनुवाद में प्रयुक्त छन्द भी मुक्त-छन्द का उदा-हरण माना नहीं जा सकता; क्योंकि वह भी शुद्ध वर्णिक छन्द है तथा वह किवत के आधे चरण को लेकर बनाया गया है। उसकी भी विशेषता केवल उसका अतुकान्त होना ही है, जो प्रियप्रवास तथा द्विवेदीयुगीन संस्कृत-वृत्त में लिखी हुई ढेर-की-ढेर कविताओं में पायी जाती है। निरालाजी के मतानुसार "मुक्त छन्द तो वह है, जो छन्द की भूमि में रहकर भी मुक्त है। ""मुक्ति का अर्थ है बन्धनों से छुटकारा पाना। यदि किसी प्रकार का शृंखलाबद्ध नियम कविता में मिलता गया, तो वह कविता उस शृंखला से जकड़ी हुई ही होती है; अतएवं, उसे हम मुक्ति के लच्चणों में नहीं ला सकते, न उस काव्य को मुक्त-काव्य कह सकते हैं।" इस दृष्टि से यह बात बिना किसी विवाद के मान ली जानी चाहिए कि हिन्दी में मुक्त-छन्द के जन्मदाता निरालाजी हैं। उन्हें मुक्त-छन्द की प्रेरणा ,कहाँ से मिली, इस विचि-कित्सा से भी उनके श्रेय में कोई कमी नहीं आ सकती। संभव है, श्रंग्रेजी के ब्लैक वर्स का उनपर प्रभाव पड़ा हो। सभव है, माइकेल मधुसूदनदत्त, गिरिजाकुमार घोष या मोहित लाल मजुमदार के स्वच्छन्द छन्दों ने उन्हें मुक्त-छन्द की श्रोर प्रेरित किया हो अथवा यह भी संभव है कि अपनी ही पसन्द की यति और प्रवाह में निःसृत होने के लिए उनके उन्मादक भावों ने हठ किया हो जिसके परिगामस्वरूप उनकी जिह्ना से मुक्त-छन्द की निर्भरिगी फूट पड़ी।

कारण चाहे जो भी हो, किन्तु, निरालाजी ने छन्द के चेत्र में जितना काम किया, उतना उनके किसी भी समकालीन कवि से नहीं

बन पड़ा। बदनाम तो निरालाजी इसीलिए हुए कि उन्होंने छन्दों का बन्धन तोड़कर उसका निरादर किया; लेकिन, किसी ने अब तक भी यह नहीं बताया कि नये भावों की अभिव्यक्ति के लिए छन्दों का अनुसन्धान करते हुए उन्होंने कितने पुराने छन्दों का उद्घार तथा कितने नवीन छन्दों की सृष्टि की है। अपनी लय-चेतना के बल पर बढ़ते हुए उन्होंने तमाम हिंदी-उद् छंदों को ढूँढ़ डाला है तथा कितने ही ऐसे छन्द रचे हैं, जो नवयुग की भावाभिन्यंजना के लिए बहुत ही समर्थ हैं। परिमल की 'निवेदन' शीर्षक कविता की पंक्ति 'एक दिन थम जायगा रोदन तुम्हारे प्रेम-ऋंचल में ' उनके ऐसे ही प्रयास का फल है। यह छन्द हिन्दी के २८ मात्रा के विधाता छन्द तथा उद् की बहर "मफाईलुन मफाईलुन मफाईलुन मफाईलुन" (उठाये कुछ वरक लाले ने कुछ नर्रागस ने कुछ गुल ने) के साम्य पर बनायां गया है; किन्तु पहले शब्द 'एक' के 'ए' में दे। मात्राएँ श्रलग से जोड़ देने से छन्द की गंभीरता वढ़ गयी है तथा उससे उद् बहर के हलकेपन का दोष दूर हो गया है। इसका साधारण प्रवाह भी उद् की बहर से ईषत् भिन्न तथा उसका यह नवीन संशोधित रूप शान्त मनोद्शा की अभि-व्यक्ति के बहुत ही अनुकूल हो गया है। प्रवाह स्वाभाविक रूप से संगीतमय है तथा जहाँ 'अंचल में' कहकर विराम आता है, वहाँ ऐसा लगता है कि लय का दुकड़ा उछलकर किसी दिन्यता में लुप्त हो गया हो।

उदू छन्दों का परिष्क्रत रूप निरोत्ताजी की श्रानेक कविताश्रों में प्रकट हुआ है तथा वह सर्वत्र ही नवीनता, गांभीर्य्य श्रोर संगीत की श्रातोकिकता से पर्ण है।

छायावाद-युग में निराली, शायद, अकेले किव हैं, जिन्होंने हिदी के प्राचीन छन्द वरवें का प्रयोग सुन्दरता के साथ किया है। कित की तरह बरवें भी बड़ा ही शक्तिशाली छन्द है; किन्तु इसकी यित के योग्य शब्द खड़ी बोली में बहुत नहीं हैं। पहले के कियों ने बरवें लिखते हुए, प्रायः, हमेशा ही प्रथम तथा तृतीय यितयों पर आनेवाले शब्दों को विकृत करके आगे खींचा है। निरालाजी के बादल-राग में बरवें की तीन शुद्ध पंक्तियाँ अपने पूरे बल तथा अविकृत एवं पृष्ट शब्दों के साथ आई हैं, जिनमें से दो ये हैं:—

भूम-भूम मृदु गरज-गरज घन घोर, राग श्रमर श्रम्बर में भर निज रोर ।

इतना ही नहीं, प्रत्युत्, बरवै के साम्य पर उन्होंने परिमल में ही 'एक गीत (पृ० ६८) भी लिखा है, जो छन्द की नवीनता के लिए आकर्षक है।

देख चुके, जो जो आये थे चले गए, मेरे त्रिय, सव चुरे गए, सव भलें गए।

शुद्ध बरवे १६ मात्राओं का होता है। वर्तमान उदाहरण में प्रत्येक चरण में २२ मात्राएँ हैं। आरंभ से लेकर १६ मात्राओं तक इस छन्द की गति शुद्ध बरवे की है। शुद्ध बरवे ठीक १६ मात्राओं तक अपनी स्वाभाविक गति से चलकर पदान्त के दो अचरों (ऽ।) पर विराम लेता है। लेकिन, उदाहरण की पंक्तियों में, अन्त में तीन मात्राएँ बढ़ा देने के सिवा, बरवे के स्वामाविक विराम-स्थल के अचरों में भी उलट-फेर कर दिया गया है। यहाँ गुरु के स्थान पर लघु और लघु के स्थान पर गुरु करके बरवे को अपनी स्वाभाविक यति पर रकने से रोककर उसे तीन मात्राओं तक और आगे चला दिया गया है। इन पंक्तियों का शुद्ध वरवे-रूपान्तर ऐसा होगा:—

देख चुके , जो-जो श्राये थे लेच (गए) मेरे प्रिय, सब बुरे गए, सब लेभ (गए) निरालाजी के मुक्त-छन्दों में कहीं-कहीं हम एक ही स्थल पर रोला, राधिका, लित, सरसी, बरवे और वीर, सभी प्रकार के छन्दों का प्रभाव एकत्र देखते हैं जो कहीं उपर्युक्त विधि से कट-छँट कर और कहीं अपने शुद्ध रूपों में, आवश्यकतानुसार, किव के भाव-खरडों का बोभ योग्यतापूर्वक वहन करते हैं।

पिगल का राधिका-छन्द, जो लोकगीत में लावनी के नाम से प्रसिद्ध है तथा जो भारतेन्दु-युग से ही किवता में प्रधानता प्राप्त करता आ रहा था, अब भी हिन्दी किवयों के साथ है। नवीन अभिव्यंजना के युग में भी यह पूर्ण कप से समर्थ प्रमाणित हुआ है तथा, प्रायः, सभी किवयों ने इसका समधिक प्रयोग किया है। कुछ काट-छाँट के साथ निराला जी ने इसका कई स्थलों पर प्रयोग किया है। यथाः—

## यौवन-मरु की पहली ही मंजिल में

इस पंक्ति में "की" और "पहली" अथवा "ही" और "मंजिल" के बीच अगर दो मात्राएँ और जोड़ दी जायँ तो यह शुद्ध राधिका छन्द की पंक्ति हो जायगी। इसी प्रकार, अनेक परिवर्तनों के साथ निरालाजी ने इसका अनेक स्थलों पर प्रयोग किया है।

राधिका से ही निकली हुई पंत जी की यह पंक्ति है जो समकालीन कवियों के द्वारा बहुत ही पसन्द की गई है।

#### वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या श्रलंकार ?

प्राम्या में इस सुन्दर छन्द का प्रयोग कई स्थलों पर हुआ है। स्वयं निराला जी ने भी इसी छन्द में "राम की शक्ति-पूजा" नामक छोजिस्विनी कविता रची है। किन्तु, हमें यह ज्ञात नहीं कि इसका प्रयोग दोनों में से किसने पहले किया। किन्तु, यह छन्द हिन्दी में अपना स्थान बना कर रहेगा, इसकी वहुत बड़ी संभावना है।

श्रतुकान्त एवं स्वच्छन्द छन्दोंका प्रयोग निराला जी ने केवल इसी लिए नहीं किया चूँ कि उन्हें नपे-तुले चरणों एवं तुकान्त पदों की एकरसता से त्राण पाने की आवश्यकता थी, यद्यपि, पहले-पहल इसी आवश्यकता की अनुभूति से उन्हें स्वच्छन्द छंदों की संभावनाएँ भासित हुई होंगी। उनके अभिनव एवं क्रांतिकारी प्रयोग इसिलएभी महत्त्वपूर्ण हैं कि किवताओं के भीतर वह जिस पूर्ण चमत्कार की सृष्टि करना चाहते हैं, उसकी किया में भावों के आरोहावरोह के अनुसार आने वाले शब्द अपनी नाद-शक्ति से अद्भुत सहायता पहुँचाते हैं।

स्वच्छंद छंदों के प्रयोग के द्वारा उन्होंने समकालीन पाठकों की श्रुति-चेतना का परिमार्जन और विस्तार किया है। जब निरालाजी ने स्वच्छन्द छन्दों का प्रयोग आरंभ किया था, तब लोग उनसे बहुत चिढ़े थे और उनके छंदों को 'कंगारू' और 'केंचुआ' छंद कह कर उनका मजाक भी उड़ाया गया था। कुछ लोग इस चिता से भी त्रस्त थे कि कहीं नए प्रवाह में हिन्दी के छंद भी न बह जायँ। किन्तु, आज ऐसे पाठकों की संख्या बहुत बड़ी है जिनकी चेतना छन्दों के संबंध में बहुत ही सूदमहोगई है और जो यह समम्मने लग गए हैं कि आदि से अंत तक नपेतुले चरणांवाला अथवा शोर करते हुए अंत्यानुप्रासों की लड़ियोंवाला पद्य गंभीर किवता के सर्वथा अनुपयुक्त है।

पंतजी ने यद्यपि छंदों का बंधन एकदम नहीं तोड़ा, किंन्तु, वे नपेन्तुले चरणों तथा जमते हुए अन्त्यानुप्रास की एकरसता से बचने को बहुत ही सचेष्ट रहे हैं। उछवास, आँसू तथापरिवर्तन नाम्नी किवताओं में उन्होंने एकरसता भंग करने के लिए अथवा भावों को जह आवश्यकता आ जाय वहीं विराम देने के लिए अथवा जो भाव छंदों विशेष की पंक्ति की सीमा से बाहर तक फैलना चाहते हैं उनके लिए वैसी ही व्यवस्था कर देने के उद्देश्य से एक ही पद में भिन्न-भिन्न आकार के चरण रखें हैं जो अपना काम बहुत ही सुन्दरता से करते हैं। ऐसी रचना की सफलता का मुख्य आधार किव की लय-संबंधी अद्भुत जागरूकता तथा हृदय की संगीतमयता है जिसका एकत्र

प्रमाण नीचे के इस पद में भिलता है जो पंतजी की छंद-संबंधी योग्यता का एक आदर्श प्रमाण है।

श्राह, मेरा यह गीला गान।
वर्ण-वर्ण है उरका चित्रण,
शब्द-शब्द है सुधि का दंशन,
चरण - चरण है श्राह
कथा है कण-कंण करुण प्रवाह,
वूँद में है वाद्रव का दाह।

पल्लव के बाद, पंतजी ने, प्रायः, एक छंद में ही एक पूरी कविता रचने का प्रयास किया है। किन्तु, यहाँ भी वह एकरसता से बचने को बहुत ही सतर्क रहे हैं। अन्त्यानुप्रास को वह, प्रायः, कहीं भी प्रमुख होने नहीं देते। इस उदेश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने दो साधनों से काम लिया है। या तो पदांत के वर्णों को लघु बनाकर वे तुकों का जोर ही छीन लेते हैं अथवा इस जोर को तुक के पहले-वाले वर्ण पर डाल कर पदान्त को हल्का कर देते हैं। जहाँ यह सब होता नहीं दीखता वहाँ वे काव्यगत ऋर्थ का जोर ऐसी जगह पर रखते हैं, जहाँ से अंत्यानुप्रास काफी दूर हो। राधिका, ललितपद, ककुभ और रोला, सभी पुष्ट छंदों का उनके हाथों में यही हाल है। सर्वत्र नहीं तो अधिकांश रचनाओं में उन्होंने अंत्यानुप्रास के अंतिम वर्ण को लघु वना कर रखा है जिससे तुकों की प्रधानता नष्ट हो जाय श्रीर उनका प्रभाव श्रसमंजसपूर्ण एवं श्रनिश्चित हो जाय। जब से पंतजी कविताओं में सोचने लगे हैं, तब से इस अंत्यानुप्रास के चमत्कारहरण की मात्रा उनमें और भी बढ़ गई है और इसमें सन्देह नहीं कि यह प्रणाली उनकी चिताधारा के बहुत ही अनुकूल पड़ी है।

सोलह मात्राओं का एक पद्धरी छन्द भी है जिसने नई किवता के चेत्र में वहुत काम किया है। यह छंद उल्लास और जागरण के भावों

को वहन करने में बहुत ही समर्थ है। इसका प्रयोग बहुत दिनों से होता आ रहा था, किन्तु, वर्तमान युग में इसे जैसी ख्याति मिली वैसी पहले कभी नहीं मिली थी। श्री निर्गुण की 'तू नूतन वर्ष विहान जाग', श्री मिलिंद की 'मेरे किशोर, मेरे कुमार" तथा रामसिहासन सहाय मुख्तार "मधुर" के राजस्थान-संबंधी प्रगीत इसी छंद में रचे गए हैं। इसके सिवा, हिंदी के, प्रायः, सभी दिगज कवियों ने इस छंद में अपनी कविताएँ रचीं और अब तो प्रत्येक नवागंतुक कवि इसमें अपनी बातें बड़ी आसानी से कह लेता है। अभिनव भावों ने जब इस छंद के माध्यम को सुगम पाया, तब इससे मिलते-जुलते कई अन्य छंद भी इससे आ मिले। पद्धरी अथवा पद्धटिका की दो पंक्तियों का मिलित प्रवाह बहुत-कुछ पिंगल के मत्त सबैया तथा शुद्ध विन छंद से मिलता-जुलता चलता है। पंतजी की "फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली" अथवा बचनजी की "इस पार प्रिये मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा" में उपर्युक्त तीनों छंदों का भिलित प्रवाह बहता है और अब इसका चमत्कार इनमें से अकेले किसी एक छंद से कहीं बढ़कर है। मात्रा और यति की दृष्टि से यह नवीन छंद नहीं है। किंतु, कई प्रकार के प्रयोगों से इसमें जो एक विशेप प्रकार का प्रवाह आ गया है वह पूर्वोक्त तीनों छंदों में से किसी भी एक के प्रवाह से अधिक अद्भुत और संगीत-पूर्ण है। पद्धटिका ने ही हिन्दी में एक दूसरे छंद का जन्म दिया जिसका प्रयोग निरालाजी ने तुलसीदास नामक काव्य में किया है। रचना के प्रत्येक बंद में पद्घटिका की तीन-तीन पंक्तियां रखी गई हैं और तीसरी पक्ति के अन्त में चार मात्राएँ लघ्वंत वर्गों के साथ जोड़ दी गई हैं जिससे उपर की तीन पंक्तियों के अंत्यानुप्रास का प्रभाव म्रन्तिम लघ्वंत वर्ण पर त्राकर चूर-चूर हो जाता है त्रौर तुकों का चमत्कार अर्थ के गौरव पर कोई आवरण नही डाल सकता।

पद्धिका का यह रूप निरालाजी का श्राविष्कार है तथा यह कहना कि कि "तुलसीदास" में जो चमत्कार उत्पन्न हुआ है उसमें इस छंद का श्रिधक हाथ है अथवा निरालाजी की विचारपूर्ण कल्पना का। इस शंका से यह बात भी प्रमाणित होती है कि जहाँ विचारिव होते खंद-विशेष के साथ घुलमिल कर एकाकार हो जाते हैं वहाँ यही समक्षना चाहिए कि ऐसे विचार का एकमात्र माध्यम वही छंद है तथा उस छंद में प्रकट होने के लिए ऐसे ही विचार चाहिए।

चौदह मात्राओं का प्रसादी छंद औं सू में प्रयुक्त भी नई किवता में खूब चला और इसमें, प्रायः, प्रत्येक छोटे-बड़े किव ने अपनी कितनी ही सुन्दर रचनाएँ की हैं। यह छंद उद्दे की "मफऊलो सफाईलुन, सफऊलो सफाईलुन" बहर के वजन पर निकला हुआ-सा लगता है कितु, वर्तमान हिदी किवता की संभावनाओं के यह बहुत ही अनुकूल पड़ा है तथा करुए एवं विषएए भावों की अभिन्यिक इस छंद में बड़े ही चमत्कार के साथ की गई है।

बचनजी ने हिंदी में नए छंदों की सृष्टि नहीं की है, कितु, उदू की गजलों का प्रभाव उनकी किवताओं के भीतर से हिदी-किवता पर बहुत ही सुन्दरता के साथ पड़ा है। उनके 'निशा-निमंत्रण' श्रीर 'एकांत-संगीत' के श्रधिकांश गीत गजलों के श्रनुकरण पर बने हैं। गजलों की विशेषता यह है कि उनमें काफिया श्रीर रदीफ प्रधान होते हैं तथा उनके शेरों (दो पंक्तियों) में से प्रत्येक के भाव श्रलग-श्रलग हो सकते हैं। इसके सिवा, गजलों की भाषा बहुत ही साफ होनी चाहिए। गजलों की एक विशेषता मतला श्रीर मकता भी हैं। कितु, उनसे हमारा यहाँ कोई विशेष संबंध नहीं है। बचनजी ने गजलों से भाषाकी सफाई, काफिया श्रीर रदीफ की प्रधानता श्रीर, कुछ दूर तक, श्रलग-श्रलग शेरों में श्रलग-श्रलग भाव कहने की परिपाटी को प्रहरण किया है। उनके गीतों, में, प्रायः, तीन या चार पद होते हैं। प्रत्येक पद

गजल के एक शेर की तरह स्वतंत्र होता है तथा प्रसंग से टूट जाने पर भी वह अपने ही बल पर स्वतंत्र रूप से चमकने में समर्थ होता है। प्रत्येक पद के अन्त में एक ही शब्द बार-बार आता है जो रदीफ की पिरपाटी है और उसके ठीक पहलेवाला शब्द, अन्य पदों के ऐसे ही शब्दों की तुक बनकर आता है, जो काफिये की नकल है। उदाहरणार्थ, 'आज कितनी दूर दुनिया' की टेक से मिलनेवाली पंक्तियों के अन्त में ''करूर दुनिया" ''सिंदूर दुनिया" तथा ऐसे ही अन्य टुकड़ों में काफिया और रदीफ का निर्वाह नियम-पूर्वक किया गया है। भाषा बचनजी की साफ और भाव प्रत्येक पद में अलग-अलग हैं जो गजल से उनके गीतों की समता स्थापित करने के विशेष प्रमाण हैं।

अभिनव हिदी-काव्य में छंदों में जो परिवर्तन हुए हैं वे किसी प्रकार भी भावों के परिवर्तन से कम विचित्र और विशाल नहीं हैं। जितने प्रकार के भाव तथा मनोदशाएँ नई कविताओं में अभि-व्यक्त हुई हैं, छंदों में भी उसी परिमाण और प्रकार के विकार उत्पन्न हुए हैं। उन सभी की श्रोर एक विहंगम-दृष्टि-पात भी इस छोटे-से लेख में संभव'नहीं है। महादेवीजी के गीतों में, सिया-रामशरणाजी तथा नरेंद्रजी की कविताओं में और, सबसे अधिक, निरालाजी की रचनात्रों में नए छुंदों की एक पूरी दुनिया ही खुलती जा रही है। नेपालीजी के समान कुछ किव सिनेमा तथा उटू वहरों से भी बहुत अधिक प्रभावित होते जा रहे हैं और छंद के संसार में हिदी कविता नित्य नए सुरों में गाने की श्रोर वहुत ही उन्मुख दीख पड़ती है। इस क्रम में नागरी लिपि की प्राचीन परिपाटी भी ढीली होती जा रही है। नागरी लिपि की विशेषता यह है कि इसमें हम जो लिखते हैं, वही पढ़ते भी हैं। अब ऐसा लगता है कि लय के प्रवाह के अनुसार दीर्घ 'की' को हस्व 'कि' तथा गुरु "के" को हस्व "के" करके पढ़ना आरंभ हो जायगा। इसके सिवा, निरालाजी ने छंदों के वंध को तोड़

कर जिस नवीन मार्ग का निर्माण किया था उस पर चलनेवाले कि श्रव कुछ श्रिधक स्वतंत्र तथा, कभी-कभी, उच्छुं खल भी होते जा रहे हैं। रामविलास शर्मा श्रीर श्रज्ञ यजी के जो प्रयोग चल रहे हैं उनका भी श्रान्तिम प्रभाव किवता को छंदोबंध से मुक्त करनेवाला है। छंदों के बन्धन से मुक्ति का श्र्य यह नहीं है कि छंद हिन्दी-किवता के चेत्र से वहिष्कृत कर दिये जायंगे। प्रत्युत, यह कि श्रभी हिन्दी में छंदों के संबंध में जो प्रयोग चल रहे हैं उनका परिणाम यह होगा कि छंद के रहे-सहे बंधनों का मोह भी किवयों के मन से दूर हो जायगा श्रीर जहाँ कोई छंद उनकी मनोदशा के श्रनुकृल पड़ेगा, वहाँ तो वे उसे प्रहण करेंगे, किन्तु, जहाँ मनोदशा की विशिष्टता किसी छंद के माध्यम को प्रसन्नता-पूर्वक स्वीकार नहीं करेगी, वहाँ नए प्रकार के मिश्रित छंद श्रथवा छंदोविहीन वाणी प्रधान हो उठेगी।

छंदः स्पंदन समप्र सृष्टि में ज्याप्त है। कला ही नहीं, जीवन की प्रत्येक शिरा में यह स्पंदन एक नियम से चल रहा है। सूर्य्य, चंद्र, प्रहमण्डल और विश्व की प्रगतिमात्र में एक लय है जो समय के ताल पर यित लेती हुई अपना काम कर रही है। टेलेस्कोप, माइक्रोंस्कोप, ममुष्य के निराष्ट्रत नेत्र तथा ममुष्य के मित्तष्क के भीतर से विज्ञान ज्यों ज्यों सृष्टि को देखता है, त्यों-त्यों उसे प्रत्यच्च होता जाता है कि यह महान् सृष्टि एक अद्भुत् सुर-सामंजस्य के वीच वंधी हुई है; इस क्रम में छंदोभंग नहीं होता, यितयाँ खिच कर आगे नहीं जातीं, तथा समय अपना ताल देना नहीं भूलता है। समस्त कलाएँ इसी महान् स्वर-सामंजस्य से मानवात्मा के मिलने का प्रयास हैं। केवल स्वरवाली कलाएँ ही नहीं, प्रत्युत्, चित्रण, मृत्तिं और स्थापत्य की कलाएँ भी काट-छाँट, रूप और रंग के संतुलित प्रयोग से, इसी सामंजस्य का अनुकरण करती हैं। जहाँ यह संतुलन नहीं हो पाता, वहाँ समय अपना ताल देना भूल जाता

है, कला की कृतियाँ असंबद्ध एवं नश्वर हो जाती हैं तथा सृष्टिगत सामंजस्य के साथ मानवात्मा का मेल नहीं हो पाता।

ऐसा लगता है कि सृष्टि के इस छंदः सपंदनयुक्त आवेग की पहली मानवीय श्रभिव्यक्ति कविता और संगीत थे। श्रारंभ में कविता श्रीर संगीत दोनों एकाकार थे; मनुष्य के मुख से लय का जो श्रानन्द फूटा, उसमें शब्द और संगीत दोनों मिले हुए थे। लेकिन, जीवन का चेत्र ज्यों-ज्यों घनीभूत होता गया, ये दे।नों कलाएँ भी एक दूसरी से स्वतंत्र होकर अपना अलग-अलग विकास करने लगीं। पहले मनुष्य जो कुछ गा उठता उसे बहुत से लोग याद कर लेते थे श्रीर इस प्रकार शब्द श्रीर संगीत, एक-दूसरे के सहारे, श्रिलिखित साहित्य के रूप में जी रहें थे। अब जहाँ एक ओर संगीत, शब्द की कठिन आधीनता को छोड़ कर अलग बढ़ने लगा, वहाँ संगीत का नित्य-बंधन तोड़ कर अच्छी-अच्छी कविताओं की भी स्वतंत्र रूप से सृष्टि होने लगी, जिन्हें सनुष्य की स्मृति के भरोसे जीने को छोड़ देना निरापद नहीं था। कविताएँ लिखी जाने लगीं और इस लिखने के क्रम में लिखित साहित्य का जन्म हुआ। कई सदियों के बाद इन कविताओं के ढेर में मनुष्य की वैज्ञानिक बुद्धि ने प्रवेश किया। त्रालोचक श्रोर काव्य के वैयाकरण इन कविताश्रों में से, पूर्व-कवियों के प्रयोगों के आधार पर आनेवाले किवयों के मार्ग-प्रदर्शन के निमित्त नियम बनाने लगे। इस प्रकार, साहित्य में छंद:शास्त्र की उत्पत्ति हुई।

किता कला है, कितु छंदःशास्त्र को विज्ञान कहना चाहिए। उस्त्र में कला सदैव विज्ञान से बड़ी रही है। पहले वे लोग आये जिन्होंने गाना गाया, किवताएँ रचीं, मकान बनाए, पट पर या प्वत की कंदराओं में चित्र और मूर्तियों की रचनाएँ कीं। तब वे लोग आये जिन्होंने इन रचनाओं को देखकर इसी प्रकार का काम

करनेवाले अन्य लोगों के लिए स्थूल नियमों का विधान किया। इसका अमिशाय यह नहीं है कि पहले आने वाले कलाकार कला के नियमों से अनभिज्ञ थे; नहीं, कला के नियमों का उन में भी वास था, परन्तु, गुड़ नहीं, प्रत्युत्, प्रवृत्ति के रूप में। इस प्रवृत्ति के अज्ञात संकेत पर कलाकार ने रचना की और जव वैयाकरण आया तव उसने नियम का विधान किया। किंतु, यह विधान उसी कृति तक सीमित था जिसकी रचना हो चुकी थी। कलाकार की प्रवृत्ति अनन्त होती है; वैज्ञानिक इस अनन्तता का बोध नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि, उसकी बुद्धि तो वहीं तक जाती है जहाँ तक कलाकार की सहज प्रवृत्तियाँ रचनात्रों के रूप में प्रत्यच हो चुकी हैं। इससे भी परे एक संसार है जो कला की कृतियों में नहीं उतरा है, जिसका, कालाकार भी एक धूमिल स्वप्न ही देख सकता है और जिसकी अभिव्यक्ति आनेवाले युगों के कलाकारों के लिए छूटी हुई है। किंतु, वैयाकरण ने नियम बना दिए श्रौर जोर देकर कहा कि पहले के कलाकारों की रचनाओं में जिस नियम का प्रयोग हुआ है, आनेवाले कालाकार भी उसी नियम का उपयोग करे। क्योंकि, पहले के कालाकारों ने इसी नियम से कला की महान् कृतियों का निर्माण किया और आज अगर उसकी अवहेलना की जायगी तो कला की श्रेष्ठ कृतियों का जन्म कैसे संभव हो सकता है ?

ये सारी वातें साहित्य के सभी विद्यार्थियों को माल्म हैं, कितु, इस सामान्य ज्ञान से एक वात प्रत्यच्च होती है कि प्राचीन साहित्य से विरासत में मिले हुए वंधन वर्तमान अथवा भविष्य के कलाकारों के लिए वोभ नहीं हो सकते। अगर आज हमारी मनोदशाओं का मेल प्राचीन अथवा प्रचलित छंदों से नहीं वैठता है तो हमें इसका अधिकार होना चाहिए कि अपने अनुरूप हम नए छंदों का विधान कर ले जिनके माध्यम से हमारी अनुभूतियाँ पूरे वल और चमत्कार

1,

के साथ प्रकट हो सकें। प्राचीनता के अनादर के पत्त में यह दलील है कि पहले के सभी पिएडत सर्वज्ञ और निश्चित रूप से गलती नहीं ही करनेवाले नहीं थे तथा छंदःशास्त्र का विधान सदैव सृष्टा कलाकारों के द्वारा ही नहीं, प्रत्युत्, उनके द्वारा भी हुआ है जो स्वयं किव नहीं होकर निरे आलोचक अथवा वैयाकरण मात्र थे। किंतु, नवीनता की ओर लम्बा डग मारनेवालों के लिए भी एक चेतावनी है कि छन्दों के चेत्र में दौड़ कर चलना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत परिश्रम करने के बाद भी पुरष्कार बहुत थोड़े मिला करते हैं!

## श्रगतिचाइ, समकालीनता की व्याख्या

साहित्य में प्रगतिवाद के प्रवेश से यह चिन्ता उठ खड़ी हुई है कि राजनीति का यह साहित्यक अभियान किस प्रकार रोका जाय तथा साहित्य लिखनेवाले लोग किस प्रकार राजनीति के दूषित प्रभाव से वचाकर दूर रखे जायं, जिससे कला का आनन्दमय, सनातन रूप समकालीनता के संसर्ग से दूषित न हो। साधारणतः, ये आलोचक कला को एकमात्र सौन्दर्यानुभूति को माध्यम मानते हैं और पूरी सचाई के साथ विश्वास करते हैं कि ऐसी अनुभूति तभी संभव है जब कलाकार की शैली और द्रव्य समकालीनता से दूर हों तथा उसके विषय ऐसे हों, जिनका सामयिक अवस्थाओं से सीधा संबंध नहीं हो। उनकी दृष्टि में राजनीति के उच्छ्वासों से गर्म नई दुनिया श्रीर नये विचार, दोनों ही, कल्पना एवं ज्ञानेन्द्रिय की सुखान्भूति के प्रतिकृल पड़ते हैं तथा अर्वाचीन साहित्य का भी केवल वही छांश उन्हें अच्छा लगता है जो जीवन के दाह से दूरवाले लोक से संवंध रखता है तथा जिसके पीछे उस कलाकार का व्यक्तित्व वोलता है, जो जीवन से कुछ थका हुआ, कुछ निराश अथच सुन्दर, मादक एवं तीखे स्वप्नों का प्रेमी श्रौर निर्माता है। इतना ही नहीं, प्रत्युत्, कभी-कभी वे साहित्य-कला को साहित्येतर शास्त्रों के संपर्क में पड़ते देखकर मन से दुखी हो जाते हैं छाँ। सममने लगते हैं कि ऐसी संगति से कला की नेसर्गिक शक्ति एवं शोभा का विनाश होता है तथा

इस प्रकार, कर्ला उन, उद्देश्यों को प्रधानता देने लगती है, जो उसके अपने उद्देश्य नहीं हैं। समकालीन प्रश्नों से उलभनेवाले लेखक और किव को वे प्रचारक या उपदेष्टा कहते हैं और उन्हें कला के साम्राज्य में कोई स्थान देना नहीं चाहते।

साहित्य-रचना मनुष्य के मस्तिष्क की एक स्वासाविक प्रक्रिया है जिसके विषय और द्रव्य किसी युग या वस्तु-विशेष तक ही सीमित नहीं रखे जा सकते। कला के रूप में साहित्य के प्रतिष्टित होने का कारण यह नहीं है कि साहित्य में उन विचारों का निषेध होता है जो राजनीति, ऋर्थनीति, दर्शन या दूसरे साहित्येतर शास्त्रों में पाये जाते हैं, बल्कि यह कि जहाँ साहित्य की रचना सौन्दर्य-बोध की भावनाओं से त्रोतप्रोत मनोवेगों को लेकर की जाती है, वहाँ साहित्येतर शास्रों के निर्माण के आधार मीमांसा और बुद्धि के सामान्य सिद्धान्त होते हैं। यह सच है कि साहित्यकार उपदेष्टा नहीं, आनन्द-विधाता होता है, किन्तु, इसका यह अर्थ नहीं कि उसकी दृष्टि फूलों, युवतियों तथा नदी-पहाड़ तक ही सीमित रहती है अथवा सामयिक समस्याओं से उलमने का उसे कोई अधिकार नहीं होता। साहित्येतर शास्त्रों की रचना बुद्धि-प्रधान श्रौर साहित्य की रचना श्रानन्द-प्रधान होती हैं, किन्तु, जिस प्रकार, फूलों के पास किव केवल आनन्द की भावना से खिंचकर जाता है, उसी प्रकार, सामयिक समस्यात्रों से भी वह रसानु-भूति ही प्राप्त करता है। फूल हों या राजनैतिक समस्याएँ, कवि का लच्य त्रानन्दानुभूति होता है; प्रचार उसके लच्य का कोई अंश नही हो सकता। उसका काम संसार को कुछ सिखाना नहीं, प्रत्युत्, उसे प्रसन्न करना है। स्वयं भी वह एकसात्र उसी त्रानन्द की खोज में रहता है, जो फूलों को देखने, शहीदों की समाधि पर आँसू वहाने, हदय-विदारक दश्यों को सफलतापूर्वक चित्रित करने अथवा अपने हृद्य के क्रोध, विश्वास, भय एवं ग्लानि के भावों को सुन्दरतापूर्वक

व्यक्त करने से मिलता है। कलाकार का आनन्द सर्जन की प्रक्रिया का आनन्द है और फूलों का चित्र बनाकर उसे जो आनन्द मिलता है, वही आनन्द उसे काँटों की तस्वीर बनाने से भी मिलता है। कला की जननी कलाकार के हद्दय की प्रसन्नता है। वर्ण्य विषय के प्रति सहानुभूति, आशा, विश्वास तथां तादात्म्य के भाव के बिना कला का जन्म नहीं हो सकता। साहित्य जीवन से ऊँचा नहीं, किन्तु, प्रचार से बहुत ऊँचा है। किसी भी देश अथवा काल में प्रचार की हथेली पर साहित्य के असली पौधे न तो उने हैं और न आगे उनेंगे। हाँ, उन रचनाओं की वात अलग है, जो एकसात्र प्रचार के ही उर्दश्य से लिखी जाती हैं और जिनका महत्त्व भी साहित्यक न होकर केवल प्रचारात्मक ही होता है!

आज रूपर्ट बुक और जूलियन में के देश में ही इस बात की लेकर चिन्ता की जा रही है कि जिस राष्ट्र के लाखों-लाख नौजवान युद्ध-चेत्रों में हॅसते-हॅसते अपने प्राण दे रहे हैं, उस देश में युद्ध-भावना को प्रेरित करनेवाली श्रोजस्विनी कविताएँ क्यों नहीं लिखी जा रही हैं। क्या कारण है कि जहाँ पहले विश्वयुद्ध के अवसर पर अँगे जी साहित्य में वीरता, विलदान श्रौर युद्धोन्माद की प्रेरणा पर जन्म लेनेवाली कवितात्रों की संख्या अनेक थी, वहाँ वर्तमान युद्ध के लिए वैसी एक भी कविता नहीं लिखी गयी १ यह प्रश्न काउन्सिल चेम्बर में वैठनेवाले कूटनीति के उन युद्धविशारद सूत्रधारों से करना चाहिए, जिन्होंने पहली लड़ाई में उच्चादशीं के नाम पर कटनेवाले वहादुर सेनिकों के मनसूबों को युद्ध खत्म होने पर भूठा सावित कर दिया तथा इस प्रकार, साहित्य के पैरों के नीचे से उस विश्वास को खींच लिया, जिस पर चढ़कर वह युद्धोन्माद को प्रेरणा देता था। आज साहित्य को अपना भ्रम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। वह स्पष्ट देख रहा है कि इस लंकाकाएड के पीछे जिन कृटनीतिज्ञों का हाथ है, वे कहने को चाहे

जो कुछ भी कहें, लेकिन, कार्य उनके वे ही होंगे जो पिछली लड़ाई के बाद देखने को मिले थे। थोड़े लोगों का इसलिए वलिदान नहीं होना चाहिए कि ऋधिक लोग एक ऐसी समाज-शृंखला को कायम रखने में सहायता पायें जो आदि से अन्त तक अन्यायपूर्ण और दुःशील है। अगर युद्धोन्मादी देश युद्ध के भीतर से उसी पाप के साथ निकलने की कोशिश में हैं, जिसके साथ उन्होंने उसमें प्रवेश किया था, तो स्पष्ट ही, युवकों का लहू व्यर्थ बहाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में तो शहीद होनेवाले वीरों की मृत्यु उन लोगों पर प्रश्न का चिह्न बनकर रह जाती है, जो किसी प्रकार मृत्यु से बचे हुए हैं। लेकिन, परिस्थित ऐसी है कि किव अपने आप को देश के वातावरण से तोड़कर अलग नहीं कर सकता। शरीर पर उसका अधिकार है, इसलिए वह अपना लहू युद्ध-देवता को अर्पित कर रहा है; किन्तु, प्राणप्रेरक गीतों की रचना के लिए हृदय में प्रसन्नता ऋौर विश्वास चाहिए, जिसका उसमें सर्वथा अभाव है। कला की निरंकुश श्रेष्टता का यह एक ज्वलन्त उदाहरण है कि इंगलैंड का किव जब शरीर से रणारुढ़ होकर हँसते-हँसते मरने जा रहा है, तब भी उसकी सरस्वती मूक श्रौर मौन है, क्योंकि न तो वह किव को कलम छोड़ कर तलवार उठाने से रोक सकती है और न तलवार के समर्थन में उसे गाने ही दे सकती है।

काव्य या साहित्य किसी भी रूप में प्रचार को उद्देश्य बनाकर नहीं चल सकता। किवता का जन्म विस्मय और कुत्हल से हुआ था, धर्म और श्रद्धाकी गोद में पलकर वह बड़ी हुई; बुद्धि के युग ने उसे प्रौढ़ता दी; अब अगर प्रचार उसका एकमात्र उद्देश्य बना दिया जाता है, तो किवता की मृत्यु में किसी प्रकार का सन्देह नहीं होना चाहिए।

लेकिन, आश्वासन का विषय है कि साहित्य के स्वाभाविक प्रवाह को कोई भी बाह्य शक्ति स्वेच्छानुसार भीड़ या भुका नहीं सकती। और प्रचार से साहित्य को मुक्त रखने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है कि हम लेखकों और कवियों को समकालीन भावों तथा विद्याओं के संपर्क में त्राने से रोकें, प्रत्युत्, इस बात की कि वे जो कुछ लिखें, उसमें उनका ऋपना विश्वास, ऋपनी प्रेरणा श्रौर ऋपनी ऋनुभूति बोलती हो। साहित्य स्वयं जागरूक और चैतन्य है तथा उसे जगाने की चेष्टा करना उसे चिढ़ाने के समान है। राजनीति की आँखें इतनी पैनी नहीं कि वह उससे आगे तक देख सके जहाँ तक साहित्य की सहज दृष्टि जाती है और साहित्य का हाथ भी इतना खाली नहीं कि वह राजनीति से काम माँगे। द्रश्रसल, साहित्य, राजनीति, दुर्शन श्रौर विज्ञान सव के सब, एक ही जीवन के भिन्न-भिन्न पूरक अंश हैं और, मूलतः उनमें से कोई भी किसी का विरोधी नहीं है। शरत वावू की राजलच्मी फायड के उपचेतन-लोक की परी तथा डाक्टर इकवाल की इस्लाम-परस्ती ही मिस्टर जिना का पाकिस्तान है। विद्याएँ श्रौर शास्त्र जितने भी हों, जीवन ही सभी का एक मात्र ध्येय है। जीवन की एक ही अवस्था की भिन्न-मिन्न लोगों की भिन्न-भिन्न अनुभूतियाँ पद्धतियों की भिन्नता के त्रम से कविता, राजनीति और विज्ञान वन जाती हैं।

वहुत दिनों से हम साहित्य को जीवन का सीधा अथवा वक प्रतिविम्ब कहते आये हैं, क्यों कि समकालीन जीवन का रूप साहित्य में प्रतिफिलित हुआ करता है। तब भी ऐसे लोग हैं जो साहित्य में समकालीनता के विरोधी हैं। उन्हें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या कोई ऐसा भी साहित्यकार है जो अपने विषय अथवा अपनी शैली को समकालीन वास्तविकता से अत्यन्त दूर रखता हुआ भी यह दावा पेश कर सके कि समकालीन आर्थिक या राजनैतिक अवस्थाओं अथवा आन्दोलनों का, समकालीन ज्ञान और विद्याओं का, अपने वर्ग की प्रवृत्तियों का अथवा जिनलोगों से वह वचकर रहना चाहता है, उनके विरुद्ध घुणा या विरोध के आवेगों का उसकी रचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ? जीवन की कठोरताओं से भागकर स्वप्न में छिप

जाना जितना सरल दीखता है, दर-असल, वह उतना सरल नहीं है। किल्पत अनुभूतियों के जाल में छिपकर अपने को सुरिचत समभने-वाला साहित्यकार इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि उसकी बारीक से बारीक अनुभूतियों में, उसके सूच्म से सूच्म स्वप्नों में उस मिट्टी की गन्ध भरी हुई है, जिसमें वह उत्पन्न और विकसित हुआ है। अपने आपको पहचानने में असमर्थ साहित्यकार शुद्ध कला की उपासना का स्वांग भरता हुआ यह भले ही समभ ले कि वह जीवन के सभी प्रभावों से ऊपर उठकर लिख रहा है, किन्तु, यह सच है कि वह अपने विगत और वर्त्तमान संस्कारों के विना, अपनी शिचा-दीचा, अध्ययन श्रीर सामाजिक श्रनुभूतियों के विना साहित्य का एक दुकड़ा भी नहीं गढ़ सकता है। साहित्य की जननी कल्पना नहीं, बल्कि, स्मृति है श्रौर स्मृति की रचना श्रौर विकास किल्पत वेदनाश्रों तथा नकली श्रनु-भूतियों से नहीं, प्रत्युत्, पद्धतिबद्ध शिचात्रों, मनुष्य तथा प्रकृति के संसर्ग एवं ऐतिहासिक तथा समकालीन ज्ञान के अर्जन से होता है। कला के सामाजिक उद्देश्य ही उसे चिरायु तथा लोकप्रिय बनाते हैं। इन उद्देश्यों को चरितार्थ करने के लिए यह आवश्यक है कि कलाकार अपने समय की धूप और गर्मी को समसे तथा उन सभी श्रान्दोलनों श्रौर विद्यात्रों का परिचय प्राप्त करे जिनका प्रभाव मनुष्य-जाति पर व्यापक रूप से पड़ता है।

समय और समाज के साथ अगर कला का प्रकृति-सिद्ध संवध नहीं होता, तो किय सदैव या तो आदिम जीवन की सरलता के गीत गाते अथवा श्रोताओं का कोई भी विचार रखे विना अपने आनंद और शोक के भावों को लिखने के बदले घर में उछल-कृदकर या सूने में बैठकर आँसू बहाकर व्यक्त करते—अखवारों, सभाओं, पुस्तकों और प्रचारों की उन्हें आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन, व्यवहार में ऐसा नहीं है। सभी युगों के किव एक ही विषय पर कविताएँ नहीं लिखते और न कोई कवि अपनी रचना को जनता से छिपाता ही है।

सच पूछिये तो समाज में साहित्य का श्रादर ही विशेष प्रकार के साहित्यकारों के कारण होता है, जो अपने ही युग में अन्य लोगों की श्रपेचा अधिक जीवित श्रोर चैतन्य होते हैं। प्रत्येक युग अपने कवि तथा कलाकार की प्रतीचा करता है, क्येंकि उसके आगमन के साथ यह भेद खुलने लगता है कि उस युग की चेतना किस दिशा में तथा किस स्तर तक विकसित हुई है। प्रत्येक युग में समय के अन्तराल में गूँ ज-नेवाले अस्पष्ट नाद कुछ ही चैतन्य लोगों को सुनाई देते हैं श्रीर साहित्यकार का स्थान इन्ही कुछ लोगों में हुआ करता है। युग-निर्माण में साहित्यकार का हाथ नहीं रहता हो, यह बात नहीं है। साहित्य-कला का सबसे बड़ा सामाजिक महत्त्व यह है कि इससे समाज बद-लती हुई समकालीन प्रवृत्तियों से रागात्मक सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता प्राप्त करता है। कवि श्रपनी कल्पना-धारा से वास्तविकता के रूप पर प्रभाव डालता है, उसमें समयानुरूप परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है और कविता के द्वारा मनुष्य को सत्य के इस वदलते हुए रूप की त्रोर उन्मुख करता है। कला भी एक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य वास्तविकता से उलभने का सुयोग पाता है और उसे पचा-कर आत्मसात् करने की केशिश करता है। कवि अपनी चेतना की श्राग में वास्तविकता को तपाकर उसे मनोनुकूल रूप देता है। सर्जन के समस्त समारोह तथा कवि की सारी चेदनाओं का आधार वास्त-विकता के इसी संघर्ष पर अवलिम्बत है। सभी श्रेष्ट कलाकारों को वास्तविकता के साथ इस प्रकार का क्रान्तिकारी संघर्ष सदैव करना पड़ता है---क्रान्तिकारी इसलिये, क्योंकि इस संघर्ष का लदय ही वास्तविकता के रूप का परिवर्तित करना तथा उसे कवि की इच्छित दिशायां को आर माड़ देना है। कजाकार का अन्तर्जावन एक ऐसा

समर-चेत्र है, जिसमें हमेशा स्वर्ग तथा नरक एवं ह्वते तथा उगते सूर्य के बीच संघर्ष चला करता है। इस प्रकार, बदलती हुई सामाजिक चेतनाओं के प्रति मनुष्यों की प्रवृत्तियों को बदलने के प्रयास से नई कला का जन्म होता है। नये प्रश्न और नई समस्याएँ कला को नया रूप देने में समर्थ होती हैं।

यह सच है कि मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों में से कोई भी उसे किसी काल में एकद्म नहीं छोड़ देती, किन्तु, सामियक चेतना छों के श्रनुसार उनमें नये विकार उत्पन्न होते ही रहते हैं। यही कारण है कि उच-से-उच प्राचीन साहित्य के उपभोक्ता होते हुए भी हम केवल उसी तक संतोष नहीं कर लेते, अपने समय के लिए नया साहित्य चाहते हैं जो प्राचीन साहित्य की अपेचा हमारा अधिक अपना होता है। ज्यों-ज्यों मनुष्य की चेतना, उसके ज्ञान तथा दृष्टिकोगा में नये परिवर्तन आते जाते हैं, उसे अपना आदरणीय प्राचीन साहित्य उसके समकालीन जीवन से कुछ-कुछ वेमेल-सा लगने लगता है और वह नये-पुराने, सभी भावों की ऐसी अभिव्यक्ति सुनना चाहता है, जिससे उन भावों के संबंध की सामयिक अनुभूतियाँ व्यंजित हों । वाल्मीकीय रामायण के रहते हुए रामचरितमानस की तथा रामचरितमानस के रहते हुए .साकेत की प्रतीचा और आवश्य-कता बहुत ही स्वाभाविक छौर उचित है। अकबर के समय में राम-चरितमानस के पात्रों के संबंध में पाठकों की जो अनुभूति थी, आज के पाठकों की ठीक वही अनुभूति नहीं है। ऐसा भी होता है कि एक ही भाव को दो भिन्न युगों के किव दो भिन्न रूपों मे व्यक्त करते हैं। सतरहवीं सदी का किव जिस भाव को

> कहा कहीं छावि श्राज की, भले वने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष वान लो हाथ।

कहकर व्यक्त करता है, वीसवीं सदी का किव उसी भाव को 'उटा दो वे चारों करकंज, देश को लो छिगुनी पर तान

श्रीर में करने को चल पडूँ, तुम्हारी युगल मूर्त्ति का ध्यान। कहकर व्यक्त करता है।

कहा जा सकता है कि यह वैयक्तिक अनुभूति की भिन्नता है जो एक ही भाव को दो भिन्न कवियों के मुख से, दो भिन्न रूपों में व्यक्त कराती है। यह एक प्रकार से सच है क्योंकि एक ही युग के दो भिन्न व्यक्ति अथवा कई युगों के कई भिन्न व्यक्ति आपस में भिन्न होते हैं; उनकी अनुभूतियाँ भिन्न-भिन्न और उनके कहने के ढंग भी अलग-अलग होते हैं। लेकिन, यहाँ संस्कार एवं चेतना के सामाजिक तथा कालिक आधार भी विचारगीय हैं, जिनके कारण एक युग का समाज दूसरे युग के समाज से पृथक पहचाना जाता है। प्रत्येक युग का अपना व्यक्तित्व होता है जो उसे अन्य युगों से विल्कुल विभक्त कर देता है। यही कारण है कि एक युग के किव दूसरे युग के किसी समानधर्मा की अपेदा अपने ही युग के किसी विरोधी कवि के अधिक समीप होते हैं। वीसवीं सदी की मीरा राणा की मीरा की श्रपेचा त्राज की सुभद्रा के श्रिधिक समीप हैं तथा रीतिकालीन शृंगारिक किव अपने समस्त वैयक्तिक प्रभेदों के रहते हुए भी आज के शृंगारिक कवियों की अपेत्ता अपने ही युग के सन्त कवियों के श्रिधिक समीप एड़ेंगे। प्रत्येक युग की अपनी विशेषताएँ, अपनी चेतनाएँ, अपनी समस्याएँ तथा अपना भुकाव होता है। इसलिए, एक युग का साहित्य किसी दूसरे युग का हृद्य ठीक उसी तरह से नहीं छू सकता, जिस तरह उसका ऋपना साहित्य छू सकता है। गंभीर हो या छिछला, सुन्दर हो या असुन्दर, प्रत्येक युग में उसका समकालीन साहित्य ही प्रधान होता है, क्योंकि इसी साहित्य में उसका श्रपना ताप, उसकी अपनी व्यथा तथा उसके अपने आवेग ध्वनित होते हैं।

गलत या सही तौर पर प्रगतिकामी कहकर हम अर्वाचीन साहित्य के जिस ऋंश को कलाविहीन तथा स्थूल कहते हैं, वह समकालीन जीवन की ही व्याख्या का प्रयास है। प्रगतिवाद की दृष्टि केवल सौन्दर्य-बोध पर नहीं है, वह जीवन को उन तमाम विद्याच्यों के माध्यम से देखने की कोशिश कर रहा है जो जीवन की समकालीन समस्यात्रों की व्याख्या के रूप में उत्पन्न हुई हैं छौर जो अपने व्यापक प्रसार के कारण उन सभी लोगों के लिए श्रावश्यक हो रही हैं जो समाज की वर्त्तमान दुरवस्थाओं को ईमानदारी से सममता चाहते हैं। प्रगतिवादी साहित्य की अभी जो अवस्था है, उसमें हम सौन्दर्य-बोध की प्रेरणा से अधिक इस भावना का प्राधान्य पाते हैं कि कवि और लेखक जीवन को, समीप से समीपतर होकर, सममने की चेष्टा करे। लेकिन, ठीक या गलत दिशा में जीवन बहुत दूर निकल चुका है, किन्तु, साहित्य अपनी परम्परागत रुचि-शिष्टता तथा स्वाभाविक आभिजात्य के कारण जीवन के बहुत से समकालीन उपादानों को गोद में लेते हुए शरमाता है। वह नहीं चाहता कि ईथर (Ether) से उतरकर वह कारखानों के धुत्रों से सेवित मिट्टी पर पैर रखे। उसे बराबर इस बात का ध्यान है कि कही उसके उज्ज्वल परिधान में धुंत्रों के धब्वे न लग जायं। जीवन में अब तक जिन लोगों की प्रधानता थी, यह उन्ही का संस्कार साहित्य में बोल रहा है। लेकिन, अब "नूरे-वशीरत आम" हो रहा है और वे लोग भी जीवन के मुख्य स्तर पर आ रहे हैं जो दलित, उपेचित तथा समाज के मान्य वर्ग की दृष्टि में असभ्य थे। इन ऊपर आनेवाले लोगों के साथ एक नई संस्कृति भी ऊपर श्रा रही है जो साहित्य में अपनी अभिव्यक्ति चाहती है। इन दो संस्कारों के संघर्ष के वीच साहित्य को यह चुनाव करना है कि वह किसका साथ देगा। अव तक जो कुछ लिखा गया है, उससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि साहित्य का

ईमान दलितों और उपेचितों के साथ है, किन्तु, परम्परागत मोह के कारण वह उन संस्कारों से अव भी लिपटा हुआ है, जिनके विरुद्ध खड़ी होनेवाली क्रान्ति के प्रति उसका रुख सहानुभूतिपूर्ण है। जब-तब वह इस त्रालोचना को सुनकर भी सिर भुका लेता है कि प्रगतिवादी साहित्य में कला के निखार, रस श्रीर माधुरी के उद्रेक तथा साहित्य के स्वाभाविक वातावरण का स्पष्ट अभाव है। साहित्य में प्रगतिवाद का त्राविभीव किसी कलात्मक त्रथवा सौन्दर्य-वोध-विपयक जागर्ग का सूचक नहीं है, क्योंकि अभी तक उसके प्रति जनता के आकर्पण का कारण उसकी कलात्मक शोभा नहीं, प्रत्युत्, समकालीन जीवन के प्रति अत्यन्त श्रद्धा और आस्था के भाव हैं। इस दृष्टि से प्रगतिवाद ने श्रव तक साहित्य की शैली नहीं, वरन्, उसके द्रव्य में उत्कान्ति की है। किन्तु, साहित्य के रसास्वादन के क्रम में उसकी शेली का रस उसके द्रव्य के रस से अलग करके नहीं चखा जा सकता। किसी भी साहित्य के चमत्कार की उत्पत्ति में उसके प्रतिपाद्य द्रव्य (विपय) का बहुत वड़ा हाथ रहता है। द्रव्य ही स्वानुरूप शैली को भी जन्म देता है, किन्तु, जन्म लेने के वाद शैली द्रव्य के साथ मिलकर एकाकार हो जाती है तथा उससे श्रलग तोड़कर देखी नहीं जा सकती। फिर द्रव्य पर अनुरूप रोली का भी प्रभाव पड़ता है और दोनों मिलकर रचना में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। लेकिन, साहित्यिक क्रान्तियों में वास्त-विकता की जाँच करनेवाली नई कसौटी, मृल्यांकन के नये ढंग, जीवन-संबंधी नवीन दृष्टिकोण तथा रचना के नये द्रव्य सदेव पहले श्राते हैं। श्रोर श्राने के वाद वे श्रपने श्रनुह्प नई शेली को जन्म देकर श्रपने को पूर्ण रूप से श्रिभिव्यक्त करते है। प्रगतिवाद ने द्रव्य मात्र से जनता का प्रेम प्राप्त कर लिया है। द्रव्यानुरूप रोली के मिलते ही वह उन लोगों की भी श्रद्धा का श्रिधिकारी हो जायगा जो श्राज उसे सन्देह की दृष्टि से देख रहे हैं।

साहित्य की स्वाभाविक प्रक्रिया अनुभूतियों का प्रहण और उनकी कलात्मक श्रमिव्यक्ति है। लेकिन, ऐसा दीखता है कि सारा विवाद इस अनुभूति को लेकर ही उपस्थित होता है। कुछ आलोचकों की राय में अनुभूति का अर्थ चिकने-घने केशों, प्रेमी की ऑखों, निद्यों के प्रवाह और पर्वतों की शोभा तक ही सीमित मालूम होता है। वे, शायद, हठपूर्वक यह मानते हैं कि अनुभूति सिर्फ प्राकृतिक शोभा, प्रेम, विरह तथा ईश्वर-परक भावों की होती है, क्यों कि ये भाव सार्वभौम तथा सर्वकालीन हैं। पेट की पीड़ा श्रथवा शीत से ठिठुरनेवाले की वेदना की अनुभूति, अनुभूति नहीं, प्रचार है। प्रगति-वाद की राजनीति-प्रियता के कारण वे उसे संदिग्ध दृष्टि से देखते हैं श्रीर भ्रमपूर्वक यह सममते हैं कि समकालीन विषयों को साहित्य में उतारनेवाले लोग साहित्य नहीं, बल्कि, राजनीति का काम बना रहे हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि साहित्य राजनीति का सेवक नहीं त्रौर न उसका विरोधी ही है। दोनों का एकमात्र लच्य जीवन है और दोनों की प्रेरणाएँ भी जीवन से ही आती हैं। राजनीति, साहित्य, दर्शन छोर विज्ञान भिन्न-भिन्न किसानों के समान हैं, जो एक ही खेत में भिन्न-भिन्न बीज बोकर भिन्न-भिन्न फसलें काटते हैं। लेकिन, र्याद ये बीज एक ही मौसिम में बे ये जाय, तो यह स्वाभाविक ही है कि उपजे हुए दानों में जल-वायु तथा सर्दी-गर्मी के विचार से एक प्रकार की समानता होगी, किन्तु, इस समानता के रहते हुए भी गेहूं गेहूं श्रीर चना चना ही रहता है।

राजनीति से इस प्रकार घब इाना साहित्य में आत्मविश्वास के आभाव का सूचक है; और यह साहित्य पर राजनीति के आक्रमण का दृष्टान्त भी नहीं है। यह तो प्रबुद्ध जीवन के आवेगमय अभियान का दृश्य है जिसके जुए में साहित्य और राजनीति दोनां को अपनी गरदनें लगानी पड़ती हैं। यह तो साहित्य और राजनीति की होड़

का दृष्टान्त है कि जीवन के समर में दोनों में से किसकी तलवार श्रिधिक कारगर सावित होती है। मनुष्य जन्मना कवि होता है तथा जो वातें किव को राजनीतिज्ञों से विभक्त करती हैं उन्हें किसी मनुष्य में भर देने की सामर्थ्य न तो किसी व्यक्ति-विशेष में है और न किसी दल-विशेप में। पार्टी के प्रस्ताव अथवा हुकूमत के फरमानों से कला का जन्मनही हो सकता। तब यह क्यों समका जाता है कि सुन्दर स्त्री, सुन्दर फूल तथा सुन्दर पत्ती के सम्बन्ध की ही अनुभूतियाँ सच तथा वाकी सब, की सब केवल प्रचार हैं ? त्रगर मुलायम केशों के स्पर्श-सुख की याद में तड़पने के लिये किसी निर्देशकी त्रावश्यकता प्रतीत नहीं होती, तो विशाल दलित-समुदाय की दुरवस्थाओं की अनु-भूति के पीछे किसी राजनैतिक दल के संकेत की अनिवार्यता की कल्पना क्यों की जाती है ? अपने आस-पास के लोगों के दुख-दर्द को समभने के लिये, पराधीनता के पाश में छटपटाते हुए देश की आकुलता का अनुभव करने के लिये, संसार को हिलानेवाली शक्तियों की वन्दना करने के लिये अथवा अन्याय के विरुद्ध उत्ते जना देने के लिये न तो श्रानन्द-भवन में रहना श्रावश्यक है, न क्रेमिलन में। जिस कलाकार की ऑखे खुली हुई हैं, जिसमें मनुष्यता का कोई भी अंश शेप हैं, जिसके कान संसार के आत्तीनाद को सुन रहे हैं, जो अपने युग में श्रच्छी तरह जी रहा है तथा जो सदैव जागरूक श्रोर चेतन्य है, वह चाहे जहाँ भी रहे, उसका हृदय उभरेगा ही, उसकी भुजाएँ फडकेंगी ही श्रोर मार्क्स का साहित्य वह पढ़े या न पढ़े, किन्तु, श्रपनी श्रनुभूतियाँ वह उसी वेग से लिखेगा जिस वेग से जीवन अपने अभियान की त्यारी करता है। कवि का काम किसी राजनैतिक दल के सिद्धान्तां की विवेचना नहीं, प्रत्युत्, उन श्रवस्थाओं की काञ्यात्मक श्रनुभृति व्यक्त करना है जिनके भीतर से राजनेतिक सिद्धान्त भी पेदा होते हैं। पंतर्जी की 'युगवाणी' मार्क्स के 'केपिटल' का घ्यनुवाद नहीं, प्रत्युत्

उन्हीं सामाजिक श्रवस्थात्रों की कविकृत श्रनुभूति है जिनकी राज-नैतिक श्रनुभूति 'कैपिटल' या कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो कहलाती है।

श्रीर श्रगर कला को हम पल-पल विकसित होनेवाले ज्ञान-कोपसे भिन्न कर दें, वैज्ञानिक-विश्लेषण-पद्धित के संसर्भ से श्रलग रख दें, संसार को हिलानेवाली सामाजिक तथा राजनैतिक शक्तियों के संक्रमण से दूर कर दें, संचेप में, समकालीन जीवन के संघर्षों से एकदम श्रलग हटा ले, तो इसका सम्बन्ध किन तत्त्वों से रह जायगा १ स्पष्ट ही, तब कला वासना श्रीर प्रेम की वन्दिनी, वैयक्तिक चेतना श्रीर सनसनाहट की दांसी तथा श्रस्पष्ट एवं श्रनुपयोगी स्तरों पर भटकनेवाली उन्मादिनी होकर रह जायगी श्रीर उसके उपासक, शायद, उसके इस शून्य रूप को देखकर स्वयं भी प्रसन्न हुआ करें, किन्तु, समाज उन्हें श्रधपगला ही कहेगा।

कान्ति जन-समूह को जगाकर उसे नई संस्कृति पर तरंगित होने वाले जीवन की और प्रेरित करती है। क्रान्ति-प्रेरित जाित साहित्य में सबसे पहले अपनी ही जाग्रत भावनाओं को प्रतिष्ठित देखना चाहती है। राजनीित अपना काम अच्छी तरह कर रही है। जीवन का आदेश है कि साहित्य भी नई आग में अपने सोने को अच्छी तरह तपाये, नये इतिहास के निर्माण में अपना योग दे और राजनीित ने जिस सत्य की सृष्टि कर दी है उसके मुँह में जीभ धर दे। यह काम केवल कला को पूजनेवाले साहित्य से नहीं हो सकता। अकेली कला इस तूफान को अपनी साँसों से बॉधने में असमर्थ है। साहित्यकार की दिलचस्पी आज जीवन के एक अग से नहीं, बिलक, पूरी सामाजिक वास्तविकता से होनी होगी। उसे आज संसार को केवल किव ही नहीं, राजनीित इ, वैज्ञानिक और दर्शनवेत्ता की दृष्टि से भी देखना पड़ेगा। आज की दुनिया में कला की सुन्दर कृतियों के निर्माणमात्र से कलाकार के कत्त व्य की इति-श्री नहीं हो सकती, श्र्युत, उसे सामाजिक सिद्धान्तों

को भी स्थापित करना पड़ेगा। श्रांर इसके लिये उसे विचारों का कवि, विचारों का श्रीपन्यासिक तथा, संचेप में, श्रीमनव संस्कृति का संदेश-वाहक वनना पड़ेगा। कला में शुद्ध श्रात्माभिव्यञ्जन का स्थान कभी नहीं था श्रीर श्राज तो उसकी वात भी चलाई नहीं जा सकती। संक्रान्ति-काल का यह निश्चित श्रीर व्यापक परिणाम है कि कोई कलाकार जीवन से भागकर शुद्ध कला के देश में नहीं छिप सकता। शुद्ध कला नाम की कोई चीज श्रभी नहीं है; उसका समय, शायद खत्म हो चुका या श्रागे श्रानेवाला है।

जव दुनिया में चारों छोर त्राग लग गई हो, मनुष्य हिस्टीरिया में मुन्तिला हो श्रोर कौमें पगले कुत्तों की तरह श्रापस में लड़ रही हों, जव पराधीन जातियाँ श्रपनी तौकें उतार फेंकने के लिये वड़े-वड़े श्रान्दोलन चला रही हों श्रोर साम्राज्यवाद उन्हें कसकर वाँधने के तिये नई-नई कड़ियाँ गड़ रहा हो, जब युद्ध के अन्त नये युद्ध के बीज वो रहे हों और मिनट-मिनट पर हृद्य को हिला देनेवाले संवाद कान में पड़ रहे हों, तव कोन ऐसा कलाकार है जो अपनी वैयक्तिक भाव-नाओं को उचित से अधिक महत्त्व देने की धृष्टता करेगा ? क्रान्ति, विद्वव छोर संवर्ष के समय में नैतिकता के साधारण नियम अप्रमुख हो जाते हैं। श्राज साहित्य को वैयक्तिक श्रनुभूतियों की श्रपेत्ता स्वभावतः ही, उन सार्वजनीन श्रनुभूतियों को श्रिधिक महत्त्व देना है जिनके कारण पृथ्वी अशान्त एवं मनुष्य के लहू से लाल है तथा पहाड़ उखड़कर समुद्र में डूब जाना चाहते हैं। यह काम तो वही लेखक या कवि कर सकता है जो साधना-चतुष्टय के वृत्त से निकल चुका है; जिसने केवल पुस्तकों का श्रमृत ही नहीं, जीवन का दूध भी पिया है; धृप मे जिसके रंग सृखते नहीं, श्राँधी मे जिसकी घटाएँ फटती नहीं तथा जिसकी खाँखें राजनीति के महानद तक ही नहीं, उसके पार भी देख सकती हैं। जीवन अपनी गीरव-पताका को उठाये आगे जा रहा

है। अब साहित्य सोच ले कि उसे क्या करना है। अया वह मानव-मन के अप्रमुख स्तरों पर अनुसन्धान करने में अपनी शक्तियों का अपव्यय करेगा, 'क्लासिक' और 'अकेडिमिक' होकर रह जायगा या उन लोगों के साथ चलेगा जो भविष्यत् के कोट पर कब्जा करने जा रहे हैं १८००

<sup>&</sup>amp; विहार-प्रान्तीय प्रगतिशील लेखक-संघ के प्रथम श्रधिवेशन (जनवरी, १६४४) में स्वागताध्यन्न के पद से पढ़े गए श्रभिभाषण से ।

## काढ्य-समीज्ञा का दिशा-निहेंश

''जिस जाति ने अच्छी कविताएँ नहीं की हैं, उसमें अच्छे समालोचक भी उत्पन्न नहीं हो सकते"—इस कथन में कुछ तथ्य-सा मालूम पड़ता है; क्योंकि समालोचना केवल नीर-चीर-विवेक नहीं है, विलक, यह उन समस्त कला-कौशलों के विश्लेषण का नाम है जिनके द्वारा कलाकार अपनी कृति में सौन्दर्य तथा अलौकिकता उत्पन्न करता है। साहित्य जब बुद्धि के सामने स्पष्ट श्रौर कल्पना के सामने उदीप्त हो उठता है, कला के अलौकिक वातावरण में जब हम अपनी क्षुद्रतात्रों से ऊपर उठने लगते हैं तब हमारे मन में एक जिज्ञासा उठती है कि इस काव्य में इतनी सुन्दरता क्यों है ? यह इतना प्रभावशाली कैसे वन पड़ा ? क्या कारण है कि इसके पढ़ने से हमारे मन की ऋवस्था वैसी नहीं, ऐसी होती है ? जहाँ यह जिज्ञासा उठती है, वही समालोचना का प्रथम प्रयास प्रारम्भ हो जाता है। इसीलिए, जब कोई रसिक व्यक्ति, आत्मा में निर्भीकता और हृदय में विनम्रता लेकर, अपनी सारी कलात्मक प्रवृत्तियों को जायत रखते हुए, दृष्टि को गम्भीर तथा रस-ग्राहिता को व्यापक वनाकर किसी कलापूर्ण कृति का रहस्योद्घाटन करने वैठता है तव हम

उसे समाले चक के नाम से पुकारते हैं। समालोचना का उद्देश्य साहित्य के गांभीर्थ की थाह लेना है। सचा समालोचक दूसरों की कृति पर सम्मति प्रकट करने की कला का प्रचार नहीं करता, बल्कि, वह यह बतलाता है कि किसी कृति के निर्माण में किन प्रवृत्तियों तथा किस कौशल से काम लिया गया है।

साहित्य को हम जीवन की व्याख्या मानते श्राये हैं। किन्तु जीवन और उसकी इस व्याख्या के वीच एक साध्यस है जो व्या-ख्याता कवि या कलाकार का निजी व्यक्तित्व है। प्रकृति के ऋंग-ऋंग में हमारे लिये जो एक अर्थपूर्ण सन्देश निहित है, उसे हम स्वयं प्रहरा नहीं कर सकते। हमारे लिये उसे किव ही प्रहरा करता है श्रीर किव जब इन सन्देशों का रागोत्तेजक चित्र हमारे सामने रखता है तब उसके चारों श्रोर, उसके निजी व्यक्तित्व का, पारदर्शी शीशे-जैसा त्रावरण लगा रहता है। कलाकार की मानसिक त्रवस्था-विशेष में जीवन अपने जिस अर्थ में प्रकट होता है, उसी के भाव-मय चित्रण को हम साहित्य कहते हैं। जीवन अथवा प्रकृति का जो प्रतिविम्ब हम साहित्य में देखते हैं, वह पहले कलाकार के हृद्य पर पड़ा था। उस प्रतिविम्ब ने कलाकार के हृद्य का रस पिया है, उसकी कल्पना के रंग में भींगकर सत्य की अपेदा अधिक सुन्दरता प्राप्त की है, किव की निजी भावनाएँ उसमें समा गई हैं श्रौर तब कहीं जाकर उसे साहित्य बनने का सुयोग प्राप्त हुआ है। किव, चाहे वह कितना भी निर्तिप्त क्यों न हो, जीवन की व्याख्या करते हुए, श्रपने दृष्टिकोण को नहीं भूल सकता; क्योंकि श्रपनी दृष्टि उसके लिए स्वाभाविक है और,स्वभावतः,वह जो कुछ कहेगा, अपनी ही दृष्टि से कहेगा। उस कथन में उसका व्यक्तित्व समाविष्ट हो जाता है। इसलिए, कलाकार के व्यक्तित्व का ज्ञान उस हद तक, ु जिस हद तक वह उसकी कृतियों में प्रतिविम्वित होता है, हमारे

लिये आवश्यक है। समालोचना यद्यपि काव्य के पीछे-पीछे चलती है, तथापि चूँ कि वह इस व्यक्तित्व का विश्लेषण करती है, इसलिये उसका भी अपना महत्त्व है। साहित्य का अनुसरण करते हुए वह भी स्वयं स्वतन्त्र साहित्य बन जाती है—स्वतन्त्र इस अर्थ में कि कलाकार के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए वह भी एक प्रकार से जीवन की ही व्याख्या करती है।

सैकड़ों-हजारों परिभाषाओं के होते हुए भी मनुष्य की इम जिज्ञासा का शाब्दिक समाधान नहीं हो पाथा है कि काव्य है क्या ? तात्विक समाधान, शायद, उसी दिन हो चुका जब यह प्रश्न उठा था, जब मनुष्य ने काव्य की विचित्रता तथा उसकी श्रंनिव चनीय शक्ति से मुग्ध होकर उसके विश्लेषण का श्रीगणेश किया था। व्यापक सतभेदों के होते हुए भी अधिक लोग यह मानते हैं कि कविता का उद्देश्य आनन्द का सर्जन है। इस आनन्द-भावना को जायत करने के लिये कवि हमारे हृदय से वातें करता है, मस्तिष्क से नहीं। जो वस्तु आनन्द-सर्जन पर अपने को समाप्त नहीं करती, जिसका मुख्य सम्बन्ध हमारे स्यूल व्यापारों से है, उसमें सबसे पहले विज्ञान की भाँति तर्क-सिद्ध स्पष्टता का होना ऋनिवार्य है। किन्तु, कविता का असल तत्त्व ही ऐसा है जो तर्क की भॉति बुद्धि के सामने स्पष्ट नहीं हो सकता, जिसे वाणी विज्ञान की सफाई के साथ अभिव्यक्त नहीं कर सकती। विश्व की सुन्दर से सुन्दर कविता भी उस पूर्ण अनावृत रूप में शब्दों में नहीं उतर सकी जिसमें वह प्रथम-प्रथम कवि के स्वप्न में खिली थी। कविता एक अस्पष्ट स्वप्न है जो साकार होते-होते अपनी आदि छवि की भलक खो वैठती है। जो लोग कविता के त्रानन्द की श्ररपष्ट श्रनुभूति वतलाते हैं, वे भी एक सत्य की ही श्रभि-व्यक्ति कर रहे हैं; क्योंकि बहुधा कवि द्रष्टा होकर बोलता है और उस समय उसकी वाणी पर एक रहस्यमय अन्धकार-सा छाया रहता है।

समालोचक जब सौन्दर्य के इस धूमिल विश्व मे प्रवेश करता है तब उसे मालूम होने लगता है कि उसका कर्म कितना कठिन है; क्योंकि यह वह संसार है जहाँ मस्तिष्क जब तक जाँच-परख की तैयारी करे, तब तक हृद्य हाथ से निकल भागता है। इस घुँघले वन में पथ दिखाने के लिये उस ज्योति के सिया दूसरा आलोक नहीं है, जो समालोच्य कवि की कल्पना से फैलती है। आप जब एक वार इस कूचे में आ गये तब फिर अपने विचारों के प्रदीप को बुक्ता दीजिए श्रीर उसी प्रकाश में श्रागे बढ़िए जो स्वयं किव की प्रतिभा से निः सृत हो रहा है। जिन लोगों ने अपनी मशालों के सहारे इस दुर्गम पथ पर पैर रखा, उन्होंने गलती की। इस जादू के देश में समालोचकों ने जितनी गलतियाँ की हैं, साहित्य के अन्य विभाग मे, शायद, उतनी नहीं हुई होंगी। किसी ने कविता को जीवन की व्याख्या कहकर होली का तिरस्कार किया, किसी ने उत्तेजक कल्पना को काव्यकी आत्मा मानकर वर्ड सवर्थ का अनादर किया, किसी ने राग और कल्पना की भाषा को काव्य सममा, किसी ने संगीतमय चिन्तन को, किसी ने 'वत्त मान श्रौर हस्तगत के प्रति असन्तोष' को इसका प्रधान लच्च माना, किसी ने इसे उमड़ती हुई भावनाओं की श्रिभिन्यित कहा; श्रीर प्रत्येक ने उन कवियों को अपूर्ण अथवा अकवि समभा जो उसकी बुद्धि के वृत्त में, उसकी परिभाषा के दायरे में, अपने पंख समेटने पर भी नहीं समा सकते थे। जिसे एक ने किव कहा, दूसरे ने उसी को अकवि समभा। यह गलती हुई ओर तब तक होती जायगी जब तक हम अपनी बुद्धि श्रीर रुचि के माप-दण्ड से साहित्य की मर्यादा मापते चलेंगे। साहित्य का विराट त्राकार किसी भी सीमा के अन्दर बँध नहीं सकता। काव्य क्या है और क्या नहीं है, इसपर अपनी मित स्थिर करके समालोचना करने से हम किसी भी किव के साथ न्याय नहीं कर सकते। काव्य क्या है, इस प्रश्न पर अगर आप नपा-तुला सिद्धान्त वनाने चलेंगे,तो

श्चापके सामने इससे भी विशाल प्रश्न उठ्नेगा कि प्रकृति के अन्दर क्या है जो काव्य नहीं है। अगृर आप इस दूसरे प्रश्न को पहले उठायेंगे तो आपके सामने यह समस्या खड़ी होगी कि प्रकृति के अन्दर ऐसा क्या है जो स्वयं काव्य है। कवि-प्रतिभा साहित्य के अन्दर सबसे विलच्छा शक्ति है। वह किसे काव्य बना देगी, इसका अनुमान करना कठिन है। कवि आनन्द का सर्जन करता है और जहाँ उसे इसका अवसर मिलेगा, वहीं वह कविता का रूप खड़ा कर लेगा। विश्व में ऐसा कोई भी तृण नहीं जो किव के लिये नगएय हो। वाह्य विश्व की वस्तुएँ कविता का प्रतीक नहीं होती। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलम्ब लेकर फूट पड़ती है। जब कवि के जीवन में कविता की ऋतु श्राती है तव वह अन्तरतम में एक वेचैनी का अनुभव करने लगता है। उस समय उसे यह तो पता चल जाता है कि दिल का यह दर्द कुछ कहना चाहता है, किन्तु, क्या कहना चाहता है, इसका ज्ञान उसे तब तक नहीं हो पाता जब तक किसी वस्तु या विषय-विशेष का अवलम्ब लेकर वह कहना शुरू नहीं कर दे। कविता भाव-समूह का म्रान्दोलन है। कवि की म्रात्मा जव उभार पर म्राती है, जव काव्यात्मक भावों का सतरंगा समुद्र लहरा उठता है, तब उसके रंग से पर्वत भी रंगा जा सकता है और मरु भी; पर्वत और सर न तो स्वयं काव्य हैं, न काव्य को जगानेवाले उपकरण। कवि के अन्तर में जब तक रस का स्रोत वह रहा है, जब तक हृदय की कोमल जीवन द्यथवा प्रकृति से रस प्रहण करने की द्योर चैतन्य हैं तब तक वहानामात्र से उसकी प्रतिभा चमत्कार दिखलाती रहेगी। किन्तु, जिस दिन कवि की भावना ऋंधी हो जायगी, उस दिन हिमालय से लेकर थार तक, सागर से लेकर पुष्प तक उसकी प्रेरणा को कोई भी जगा नहीं सकेगा कविता भी कवि की सृष्टि है, श्रोर जिस प्रकार

यह विचित्रतापूर्ण सृष्टि महत्तत्व के अन्तराल से फूटकर निकल पड़ी, बाहर से नहीं आयी, उसी प्रकार, काव्य भी किव के हृदय से ही आता है, बाहर से नहीं।

कवि-कला के रहस्योद्गम को श्रिधिक समीप से देखने के लिये इस प्रश्न पर सोचने की आवश्यकता है कि तर्क को अन्धा बना देनेवाले काव्य के इस चमत्कार का कारण क्या है ? जो वातें हम किवता में कहते हैं, उन्हें हम गद्य में कह सकते हैं या नहीं ? वस्तुत:, कल्पना, कोमल चिन्तन, रागपूर्ण श्रौर श्रोजस्विनी श्रभिव्यञ्जना, जो काव्य के तत्व हैं, गद्य में भी हो सकते हैं, श्रीर होते भी हैं। किन्तु, उन्हें हम कविता नहीं कहते, बल्कि, एक उपसर्ग जोड़कर गद्य-काव्य कहते हैं, जिसका श्रभिप्राय यह है कि काव्यात्मक श्रभिव्यञ्जना से जिस गद्य की शक्ति और सुन्दरता बढ़ जाती है, वह औसत गद्य से ऊपर उठ जाता है। पर, वह काव्य का पद नहीं पाता। रिव वावू की बंगला गीताञ्जलि और अंग्रेजी अनुवाद में भाव, कथानक अलंकार और शैली में तनिक भी भेद नहीं है। फिर क्या कारण है कि अनुवाद में हम वह आनन्द नहीं पाते जो मौलिक गीतों में मिलता है १ क्या कारण है कि कविता का अन्वय करने पर उसका सौन्दर्य छिन्न-भिन्न हो जाता है, मानों, पत्तियों पर के श्रोसकरण हथेली पर आकर टूट-फूटकर पानी बन गये हों और उनकी पहली चमक, ताजगी और आकर्षण-शक्ति नष्ट हो गयी हो? 'गिरा-अर्थ, जल-बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न' की तरह काव्य और अन्वय तो एक ही हैं, फिर सौन्दर्य में भिन्नता क्योंकर हुई ?

प्रधान न कहकर भी मैं कहूँगा कि इसका एक कारण है छन्द। आज की हवा काव्य को छन्द के बन्धन से मुक्त कर देना चाहती है। लोग कहते सुने जाते हैं कि काव्य-निर्माण में छन्द एक साधारण सहायक-सा है जिसके नहीं रहने से भी काव्य काव्य ही

रहेगा। अगर छन्द का महत्त्व इतना ही भर मानें, तो भी मानना पड़ेगा कि गद्य की अपेचा छन्दोबद्ध वाणी रागात्मक आनन्द को उत्तेजित करने में अधिक समर्थ है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि तमसा के पुलिन पर जो प्रथम काव्य-धारा फूटी थी, वह गद्य के रूप में नहीं थी। जिस दिन श्रादि किव के मुँह से श्लोक निकला था, उसी दिन इस बात का प्रमाण मिल गया था कि जब मनुष्य का हृद्य किसी असाधारण आवेश में वाहर निकलना चाहता है, तब उसकी भावना गेथ हो उठती है। मेरे जानते, छन्द काव्य-कला का सहायक नहीं, बिलक, उसका स्वाभाविक मार्ग है। कविता हमें रुच श्रीर स्थूल से उठाकर श्रलौकिक तथा मधुर श्रानन्द के देश में पहुँचाती है और इस प्रकार, हम गद्य अथवा जीवन की नियमित शुष्कता से जितना अधिक अपर उठ सकें, कवि-कला की सफलता उतनी ही अधिक मानी जानी चाहिये। गद्य हमें स्थूल अथवा जीवन की एकरसता की तरफ खींचता है; इसके प्रतिकूल छन्द, संगींत की तरह, हमारी कोमल एवं सुच्म प्रवृत्तियों को जायत करता है। यही कारण है कि कवि-भावना साधारणतः छंदों में अपनी राह बनाती आयी है। कविता के पार्श्व में काव्य कहकर हम जो गद्य को विठा रहे हैं, उसका भी न्यूनाधिक श्रेय छन्द को ही है। ऊपर कहा जा चुका है कि त्रावेश की वाणी गेय बनकर निकलना चाहती है, श्रीर उसे जब हम गद्य में व्यक्त करते हैं, तब भी वह छन्द की लय को नहीं भूलती, गद्य में भी श्रपने लिये छन्द का एक चीए प्रवाह बनाती चलती है। विश्लेपण के उपरान्त, यह जानना कठिन नहीं कि गद्य भी काव्य वनने के लिये छन्दों के प्रवाह की सहायता लेता है। मेरे विचार से, ऐसे साहित्य को गद्य-काव्य न कहकर कवि या गायक का गद्य कहना अधिक उपयुक्त होगा।

किन्तु, जहाँ काव्य की वारीकियों की छान-वीन करनी होगी,वहाँ

हम छन्द को अधिक महत्त्व नहीं दे सकते, क्योंकि पद्य-वद्ध होने से ही कोई वाणी कविता नहीं हो जाती। कवि कब और किस चातुरी का प्रयोग करके कविता में सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न कर देगा, इसकी सीमा नहीं बॉधी जा सकती। विश्व-साहित्य में अगिणत समीचा-पुस्तकों के रहते हुए भी, कला में अविश्लिष्ट नूतनता का सिलसिला नहीं दूट सका है, और इसका श्रेय किन-प्रतिभा को ही है जो अपरिमेय और अजेय है। समीचा-शास्त्र का बड़ा-से-वड़ा पण्डित भी, कभी-कभी, ऐसी कविताओं के सामने आ जाता है, जिनके सौन्दर्य से वह अभिभूत तो हो जाता है, किन्तु, उस कला का पता नहीं लगा सकता जिसके द्वारा वह सौंन्दर्य उत्पन्न किया गया है। मनुष्य की तर्कमयी चेष्टा जिस तत्त्व के रहस्योद्घाटन में असफल हो जाती है, उसे वह अनिर्वचनीय अथवा ईश्वरीय कहकर चुप हो जाता है। कवि-प्रतिभा एक ऐसा ही विलच्चण तत्त्व है, जिसका सन्तोषप्रद विश्लेषण अब तक नहीं हो सका और जिसे मनुष्य की पराजित बुद्धि ने ईश्वरीय देन कहकर सन्तोष कर लिया है। तर्क ने इस रहस्य के मूल तक जाने की चेष्टा नहीं की हो, यह बात नहीं है। काव्य-शास्त्र का निर्माण करके तर्क ने कवि-कला के अनेक रूपों का अलंकारों में नामकरण किया, उसके बारीक-से-वारीक तत्त्वों के मूल में प्रविष्ट हो-कर यह देखने की कोशिश की कि किव अपनी कृति में अलौकिक त्राकर्षण किस प्रकार लाता है। फिर भी, ऐसी कविताएँ वनती ही गई जिनके सौदर्य का भेद काव्य-शास्त्र के लिए ज्ञानातीत रहा। सम्पूर्ण त्रालंकार-शास्त्र का पाण्डित्य रखते हुए भी जब हम तुलसी के काव्य-जगत् में प्रवेश करते हैं, तव चौपाइयों के वाद ऐसी चौपाइयाँ मिलने लगती हैं, जिनके प्रभाव में रस अथवा अलंकारों का महत्त्व, कारणरूप से, नगएय-सा लगता है, किन्तु, जिनके पढ़ते ही हमारी आँखे छलछला पड़ती हैं और ऐसा मालूम होने लगता है, मानों, स्वयं

हमारे ही अन्दर कोई आनन्दमयी वेदना जगपड़ी हो और हद्य के तन्तु पर—मर्भ के तार पर—आघात कर रही हो। जब तक काव्य अपनी पूर्णता को नहीं पहुँच पाता तब तक हम अलंकार और काव्य-राख़ के नियमों से उसे थाह सकते हैं। पर, ज्योंही, किव अपने सच्चे संसार में पहुँचकर आवेश की अवस्था में बोलने लगता है, उसी समय उसकी वाणी अपरिमेय हो जाती है और जो विश्लेषण-पद्धति उसे थाहने को चलती है, वह स्वयं उसकी गम्भीरता में डूब जाती है। तब कहीं थाहनेवाले को यह मान होने लगता है कि अलंकार अथवा शास्त्रीय नियमों की सीमा के बाद भी काव्य की एक बड़ी अलौकिकता अविश्लिष्ट रह जाती है। रिवबावू की 'आवार आह्वान' और 'निर्भरेर स्वप्नभंग' को में इसी श्रेणी की कृति मानता हूँ, जिसकी थाह काव्यशास्त्र के लिये असम्भव है। समालोचना शायद वहीं पूर्ण हो सकती है, जहाँ कविता अपूर्ण हो। जब कविता अपूर्ण रह जाती है।

कान्य की इस गोतीत माया के कारण को शास्त्रीय नियमों से वाँघा नहीं जा सकता। इसमें सन्देह नहीं कि रस और अलंकार के सिद्धांतों ने किव-कला की बहुत-सी वारी कियों का पता लगा लिया है। अलंकारों के प्रयोग से कान्य में विस्मयकारी सौन्दर्य उत्पन्न हुआ है। जिन किवयों ने उनका उपयोग पूरी शक्ति से किया, वे सफल भी हुए हैं। साथ ही, एक ही अलंकार भिन्न-भिन्न किवयों के द्वारा प्रयुक्त होकर भिन्न-भिन्न परिमाणों की सुन्दरता दिखलाते रहे हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि जिस किव की प्रतिभा जितनी वड़ी होती है, अलंकारों का वह जितना अधिक सुन्दर प्रयोग कर सकता है, उसकी किवता में उतना ही अधिक प्रभावशाली चमत्कार उत्पन्न होता है। अतएव, मैं अलंकारों के महत्त्व को नहीं भूल सकता, किसी प्रकार भी उनका अनादर नहीं कर

सकता, क्योंकि अलंकारों ने काव्य कौशल के बहुत-से ऐसे भेद खोले हैं, जो अन्यथा अविशिलष्ट रह जाते। उनके द्वारा मनुष्य के ज्ञान की वृद्धि हुई है। अलंकार-शास्त्रों के द्वारा पाठकों ने काव्य में वह आनन्द पाया है जो, साधारणतया, उन्हें नहीं मिल सकता था। किन्तु, मेरा कथन केवल इतना ही है कि काव्य में, कभी-कभी, ऐसा चमत्कार भी दीख पड़ता है जिसे काव्य-शास्त्र समभा नहीं सकता। किसी कौशल का नामकरण कर देने ही से उसका विश्लेषण नहीं हो जाता है। विश्लेषण के लिए हमें अधिक गहराई में उतरना पड़ता है। काव्य में यह गहराई अन्तर हि की है जिसकी थाह तर्क पा ही नहीं सकता। कला की सर्वोच कृतियाँ किन की जन्मजात रहस्यमयी सहज प्रवृत्तियों के बल पर उत्पन्न होती हैं और जहाँ काव्य में चमत्कारपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने के लिये किन अपनी इस प्रवृत्ति से अधिकाधिक काम लेता है, वहीं कला अपनी चरम विजय से आह्लादित हो उठती है।

जनसाधारण में एक धारणा-सी फैली हुई है कि किव की दृष्टि बड़ी सूद्रम होती है। यह भी कहते सुना गया है कि किव के चार आँखें होती हैं—दो भीतर और दो बाहर। जिसे सर्वसाधारण अपने चमचक्षु से नहीं देख पाता, किव अपनी अन्तर्द्ध से उसे भी देख लेता है। कहावत चल पड़ी है, "जहाँ न जाय रिव, तहाँ जाय किव।" हंसी-हँसी में किव-प्रतिभा को विलचणता का समर्थन करने के लिये, अथवा किव की उस शक्ति की प्रशंसा करने के लिये जो अनिर्वचनीय है, हम 'अन्तर्द्ध' आदि के प्रयोग का औचित्य भले ही स्वीकार कर लें, किन्तु, वस्तुतः, किव के भी दो ही आँखें होती हैं और जहाँ तक देखने का सम्बन्ध है, उसकी हिष्ट भी उसी प्रकार सीमित है जैसे किसी साधारण मनुष्य की। भिन्नता द्रव्य-समूह में से सार चुन लेने तथा प्रभावोत्पादक ढंग से उसे कह देने में है। अपने ही साहित्य से एक उदाहरण लीजिये। दशमी की चॉदनी

छिटकी हुई है। नदी के किनारे एक राजमहल खड़ा है, जिसका प्रतिविम्ब जल में पड़ रहा है। दिशा शान्त तथा चाँदनी का रूप गम्भीर हो रहा है। कहीं हलचल या कम्पन का नाम नहीं है। सारा हश्य एक अलौकिक, गंभीर सौन्दर्य से आवृत दीखता है। आप, हम और पन्तजी, सभी इसे देखते हैं—और जहाँ तक केवल देखने का सम्बन्ध है, सभी एक-सा देखते हैं। परन्तु, हम नहीं जानते कि इस हश्य के किस तत्त्व को किन शब्दों में कह दें कि सारी तसवीर खिच जाय। पन्तजी यह कला जानते हैं और कहते हैं:—

कालाकाँकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिन्त, प्रमन।
रेखाङ्कित शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दीजिये श्रापको मानना पडेगा कि ये शब्द अपने में पूर्ण हैं। दृश्य की शान्ति और गम्भीरता इन शब्दों में साकार हो रही है। किव ने यह बतला दिया है कि 'सोया'

श्रीर 'निश्चिन्त' जिनका हम रोज ही प्रयोग करते हैं, श्रिभिन्यक्ति के लिए कितने शक्तिशाली हैं, उनमें चित्र श्रीर अर्थपूर्णता किस मात्रा

में छिपी हुई है। ऐसा माल्स होता है कि महावाणी का सारा चमत्कार प्रवाहित होकर इन दो शब्दों में पुंजीभूत हो गया हो।

फिर भी, इसमें किव की बड़ाई इसिलये नहीं है कि उसने सूक्म निरीक्षण किया है अथवा उसका शब्द-कोष विशाल है। यह तो उसकी उस महाशिक्त का चमत्कार है, जिससे वह सम्पूर्ण दृश्य में से मूल तत्त्व को विभक्त कर सकता है; यह उसकी उस जन्मजात प्रवृत्ति का फल है जिसके द्वारा वह समूचे शब्द-कोष में से केवल उन्हीं शब्दों को चुन सकता है, जिन्हें देखकर हम कह उठते हैं, मानों, ये शब्द केवल इसी स्थल के लिये वने हों। शब्द-चयन की कसौटी पर किव-कला की जैसी परीक्ता होती है, वैसी, शायद, अन्यत्र नहीं हो सकती। विशेषणों के प्रयोग के समय शब्द चुनने के कम में ही किव भाषा के स्रष्टा का गौरवपूण पद प्राप्त करता है। शब्दों का स्वभाव है कि प्राचीन होतेहोते वे अपनी ताजगी, शिक्त और सुन्दरता खो बैठते हैं। अधिक
प्रयोग से उनमें एकरसता आ जाती है और उनका अर्थदृत संकुचित
हो जाता है। किव नवीन प्रयोगों के द्वारा उनके सौन्दर्य और शिक्त
को पुनरुज्जीवित करता है। भाषा पर शब्द के अभाव का लांछन
लगाकर जो किव निरंकुशता का दावा करता है, वह शिक्तशाली नहीं
हो सकता। उसकी प्रतिभा सीमित है। अतएव, उसे दुर्वल कहना
चाहिए। सच्चे किव नये शब्द भी गढ़ते हैं और प्राचीन शब्दों की
पूरी शिक्त को भी नवीन तथा प्रतिभापूर्ण प्रयोगों के द्वारा जाप्रत और
प्रत्यच करके भाषा का बल बढ़ाते हैं। शब्दों के रूप, गुण और ध्विन
से जितना सम्बन्ध किव को है, उतना किसी अन्य साहित्यकार को
नहीं। अतएव, भाषा की अभिन्यञ्जना-शिक्त की वृद्धि किव को करनी
ही चाहिए; जिसमें यह शिक्त नहीं है, उसे किव कहकर हम किवप्रतिभा का अनादर करते हैं।

काव्य-रचना के सिलसिले में किंव-मानस की सबसे बड़ी द्विधा-पूर्ण स्थिति उस समय उत्पन्न होती हैं, जब वह अपनी कल्पना की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल तथा शिक्तशाली शब्दों के चुनने की चिन्ता करता है। और इसी कार्य की सफलता से उस महान आश्चर्य का जन्म होता है जिसके सामने समालोचना पराजित हो जाती है। जो लोग किंवता को उन्माद की अवस्था में किया गया पागल का प्रलाप सममते हैं, वे गलती करते हैं। किंवता ऐसी आसान चीज नहीं है। जगी हुई हलकी भावुकता चाहे भटपट कुछ गा ले, परन्तु गम्भीर काव्य का दर्शन समाधियों के बाद होता है। इसके अपवाद वे भी नहीं हो सकते, जो किंवयों में सम्राट माने जाते हैं। प्रतिभा की वह परिभाषा बिल्कुल ठीक है जिसमें उसे एक प्रतिशत प्रेरणा तथा निन्नानवे प्रतिशत परिश्रम का योग कहा गया है। शब्द-चयन ही कविता की वास्तविक कला है श्रीर इसके विना कविता में कलात्मकता आ ही नहीं सकती।

अलप वय में मरनेवाला कवि कीट्स, जिसे अपना पूर्ण सन्देश देने का अवसर मिला ही नहीं, आज शेक्सिपयर का समकत्त समभा जा रहा है। जीवन के अन्तद्व न्दों के ज्ञान, और अनुभूति की गंभीरता के विचार से कीट्स इस विराट कलाकार के सामने बौना से भी छोटा है। श्रौर इस दृष्टि से एक ही साँस में दोनों का नाम ले लेना कीट्स को अत्यधिक गौरव देना है। किन्तु, कला का सम्बन्ध "क्या" की अपेचा "कैसे" से अधिक है। 'हम क्या कहते हैं' यह एक बड़ी बात अवश्य है। परन्तु, कला में इसका महत्त्व "हम कैसे कहते हैं" से अधिक नहीं है और जहाँ कवि-शक्ति की व्याख्या कला के शब्दों में होती है, वहाँ कीट्स को आप शेक्सपियर के पास से दूर नहीं कर सकते; क्योंकि अपनी पंक्ति-पंक्ति में उसने यह परिचय दिया है कि उसकी अन्तः प्रेचिएी शक्ति बड़ी ही प्रबल थी। महाकिव वह है जो अपने शब्दों के मुँह में जीभ दे दे। इस दृष्टि से कीट्स महाकिव है, क्योंकि, उसके शब्द बोलते हैं और उसके विशेषणों में चित्रों को सजीव कर देने की शक्ति है।

काव्य-कला की इस सूद्रमता को देखते हुए, यह सोचते हुए कि सर्वोच कविताओं। में शास्त्रीय ज्ञान की अपेद्रा कला का अनिर्वचनीय चसत्कार अधिक रहता है, यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि 'तव समालोचक की 'योग्यता क्या होनी चाहिये ?' अर्थात् ''काव्य-समीद्रा का अधिकारी कौन है'' ?

लेख के प्रारम्भ में ही कहा गया है कि समालोचना काव्य की श्रन्तर्धाराओं का विश्लेपण है, जिसमें सफलता पाने के लिए समालोचक को काव्य की गहराई में उतर कर उस विन्दु पर जाना पड़ता है जहाँ से कविता या कला जन्म लेती है। अतएव, समालोचक में

यह योग्यता होनी चाहिये कि वह उन समस्त मानसिक दशाख्यों का श्रनुभव कर सके जिनमें से होकर किव श्रपनी कृति के श्रन्तिम विन्दु पर पहुँच सका है। दिल से दिल को राहत है, हदय हदय को जान लेता है; मनुष्य से लेकर पशु तक में यह गुगा परिव्याप्त है; इसलिए, श्रगर समालोचक संवेदनशील होकर कवि की कल्पना के साथ, जहाँ वह द्रुतगामिनी हो वहाँ चित्र गति से चलकर, जहाँ वह विलास करने को रुक जाय वहाँ धैर्यपूर्वक ठहर कर, जव वह आने बढ़े तब आगे बढ़ कर, जब बह पीछे मुड़े तब पीछे मुड़ कर किव के भावों का अनुसरण करे तो वह कभी न कभी उसके हृदय के उस उत्स को अवश्य पा लेगा जहाँ से कविता फूटती है। सच्चे आलोचक की रस-माहिणी वृत्ति को उदार होना चाहिए तथा उसमें यह योग्यता हीनी चाहिए कि वह प्रत्येक प्रकार की कविताओं को सहानुभूति-पूर्वक समभ सके। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो, बहुत सम्भव है कि वह कई कवियों के साथ न्याय नहीं कर सकेगा। उसकी दृष्टि इतनी व्यापक होनी चाहिए जो समालोच्य कृति के समम वातावरण को एक भाँकी में देख सके, क्योंकि जिस प्रकार चित्रकला में हम पूरी तसवीर को एक निगाह से देख कर अपनी सम्मति, अंशों को छोड़कर सम्पूर्ण चित्र पर हीं स्थिर करते हैं, उसी प्रकार, काव्य की भी वास्तविक समीचा तभी हो सकती है जब उसके अंशों पर जोर नहीं देकर पूरी कृति पर ध्यान दिया जाय।

गुग श्रीर दोष का विभाजन समालोचक का श्रांशिक कर्म श्रवश्य है, परन्तु, उसका प्रधान काम किव की चातुरी का भेद खोलना है, क्योंकि इसी प्रकार के विश्लेषणों से वह पाठकों के काव्यानन्द की मात्रा में वृद्धि करता है। पाठक समालोचक का इसीलिए कृतज्ञ है क्योंकि पाठक स्वयं जो कुछ पा सकता है, समालोचक उसे उससे श्रिषक पाने के योग्य बनाता है। किव की विशेषताओं का निर्देश समालोचना का दूसरा प्रधान उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा करने में, बहुधा, उसे समानधर्मा किवयों से समालोच्य किव की तुलना करनी पड़ती है और समीचा का यह तुलनात्मक प्रसंग, स्वभावतः ही, कर्रु होता है। अपने कर्म की इस स्वाभाविक कर्रुता के कारण आलोचक किव की निन्दा करने को भी वाध्य हो सकता है, किन्तु यह उसके कर्तव्य का कोई आवश्यक अंग नहीं है। काव्यगत चलत्कार से गद्गद होकर वह किव की प्रशंसा भी कर सकता है, किन्तु, प्रशंसा ही उसका एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता। समालोचना, निन्दा और स्तुति, दोनों में से कुछ नहीं होकर भी दोनों है। सच तो यह है कि समालोचक, कलम लेकर, अपने समालोच्य किव को बुरा या भला कहने को नहीं वैठकर सिर्फ इसिंग वैठता है कि वह उस पद का निर्धारण कर सके जिस का समान लोच्य किव पूर्ण रूप से अधिकारी है।

समालोचक में सबसे बड़ी आवश्यकता उस शक्ति की है जिसके द्वारा वह किव की मनोदशाओं का अनुभव करता है। किवता रचने और उसका आनन्दोपभोग करने की शक्तियाँ भिन्न वस्तुएँ हैं, किन्तु ऐसा दीखता है, मानों, दोनों का जन्म किसी समय एक ही विन्दु से हुआ होगा। जहाँ तक कल्पना के अनुसरण का सम्बन्ध है, रिसक भी किववत् भावुक होता है; वह स्वयं तो किवताएँ नहीं रच सकता, परन्तू दूसरे लोग जो कुछ रचते हैं उसका आनन्द वह बे-खुदी के साथ उठा सकता है। नीर-चीर-विवेकवाली समालचना का गुण, एक बिल्कुल भिन्न चीज है; काव्यानन्दोपभोग से उसका कोई नैसर्गिक सम्बन्ध नहीं हो सकता। यह गुण प्राप्त किया जाता है, अतः, यह आधिभौतिक और स्थूल है। कोई गुरु अपने शिष्य को—अगर उसमें रिसकता की जन्मजात प्रवृत्ति नहीं हो—यह नहीं सिखा सकता कि काव्य का उन्मत्तन्तरी

त्रानन्द कैसे उठाया जाता है। परन्तु, वह उसे यह पाठ तो पढ़ा ही सकता है कि दूसरों की कृति पर सम्मति कैसे प्रकट करनी चाहिए। कहा जा चुका है कि यह बाह्य विवेचन समीचा का निकृष्ट त्रांग है। किन्तु, गंभीर और ऊँची तथा सची आलोचना तबतक नहीं लिखी जा सकती जब तक समालोचक में कविता की वह सहज प्रवृत्ति नहीं हो जो रचना या उसके आनन्दोपभोग का मूल कारण होती है। जो लोग यह सममते हैं कि समालोचना सीखने की चीज है, वे गलती करते हैं। यह भी उसी प्रकार जन्मजात है जैसे कवित्व । श्रगर, समालोचना साहित्य के गाम्भीर्य की थाह श्रथवा उसके अपरिमेय तत्त्वों का विवेचन है तो समालोचक में कविवत् भावुकता, चिन्तन की कोमलता, भावों की प्रवर्णता और रसमाहिता होनी ही चाहिए; अन्यथा वह उन मनोदशाओं के धूमिल विश्व में पहुँच ही नहीं सकता जिनमें कित्रता की सृष्टि की जाती है। संचेप में, सच्चे समालोचक की आत्मा सुन्दर कवि की आत्मा होती है श्रौर वह, बहुधा, किव ही हुआ करता है।

## साहित्य और राजनीति

वर्तमान हिन्दी-किवता की भूमि में आज एक कोलाहल-सा छा रहा है। लोग कहते हैं कि प्रगतिवाद के माध्यम से राजनीति साहित्य पर चढ़ी आ रही हैं और जिस कला-कच्च में फूल और पत्तों की सजावट होनी चाहिए थी उसमें मजदूरों के गन्दे चिथड़े, चिमनियों का धुआँ और खेतों की धूल भरती जा रही है। शुद्ध कला के उपासकों को यह जान कर चिन्ता हो रही है कि साहित्य राजनीति के हाथ का रगा-वाद्य बनता जा रहा है और उसके प्राणों की कलामयी दीप्ति दिनों दिन चीगा होती जा रही है।

दूसरी श्रोर प्रगतिवाद के उन्नायकों का वह दल है जो शुद्ध कला की कृतियों को श्रानन्द एवं पलायन का प्रयास कह कर उसकी हँसी उड़ाता है तथा सच्चे मन से विश्वास करता है कि जब जीवन में संघर्ष की श्राँघी चल रही हो, दुनिया की कौ में हिस्टीरिया में मुन्तिला होकर श्रापस में पगले कुत्तों की तरह भगड़ रही हों तथा पराधीन राष्ट्र श्रपने गले की तौ कें उतार फेंकने के लिए बड़े-बड़े श्रान्दोलन चला रहे हों, ऐसे समय में किव का श्रपनी वैयक्तिक श्रनुभूति के माया-वन्ध में बँधा रह जाना जीवन के प्रति साहित्य की दायित्व-हीनता का प्रमाण है। प्रगतिवादियों का यह दल चाहता है कि समाज की इस सङ्कटपूर्ण घड़ी में साहित्य श्रपने कल्पना के माया लोक से

उतर कर पृथ्वी पर आये और मनुष्य को उन समस्याओं पर विजय प्राप्त करने में सहयोग दे जो आज समय विश्व को आपादमस्तक हिला रही हैं। प्रगतिवाद का आपह है कि लेखक और किव अपनी अमुभूति के वृत्त को अधिक विस्तृत बनायें तथा उस विशाल जनसमुदाय की ओर भी देखें जो बहुत दिनों से उपेचित और विषएण रहा है। संसार की संस्कृति पर कब्जा करने के लिये सर्वहारा का जो विशाल समुदाय निम्न स्तर से उठता हुआ उपर की ओर आ रहा है, प्रगतिवाद उसे आगे बढ़कर गले लगाना चाहता है तथा साहित्य को निष्क्रयता से खींच कर उस मार्ग पर आरुढ़ करना चाहता है जिसका सीधा प्रसार भविष्य की ओर है।

प्रगतिवाद को मैं हिन्दी-किवता का कोई नया जागरण नहीं मानता। खड़ी बोली की किवता में जागरण की एक ही लहर आई थी जिसे हम छायावाद के नाम से जानते हैं; और १६२० ई० से लेकर आज तक किवता के चेत्र में जो भी रूपान्तर देखने को मिले हैं वे इसी जागित के परिपाक की प्रक्रिया के परिणाम हैं। काञ्य का जागरण-काल वह होता है जब जनता किवता की विलचणताओं के प्रति आकृष्ट होती है। प्रगतिवाद के प्रति जनता की वर्तमान अनुरक्ति का कारण प्रगतिशील रचनाओं की कलात्मक विलचणताएँ नहीं, प्रत्युत्, उनके भीतर से दमकनेवाले सामियक जीवन का तेज है। जनता की अनुरक्ति अथवा कौत्हल के आधार पर किसी आन्दोलन को काञ्य की जागित का प्रमाण मानने के पूर्व हमें जनता को यह भी समभा देना चाहिए कि जो बातें किवता में कही जाती हैं वे ही बातें, कला के चमत्कार के विनाश के विना, गद्य में नहीं कही जा सकतीं।

प्रगतिवाद साहित्य का नूतन जागरण नहीं, प्रत्युत्, उसी क्रान्ति के परिपाक का फल है जिसका आरम्भ छायावाद के साथ हुआ था। यह सच है कि छायावाद की छछ आरम्भिक रचनाएँ अशक्त और निस्सार थीं तथा जीवन के वास्तविक रूपों से उनका सम्बन्ध नहीं के बराबर था। किन्तु, यह दोप छायावाद से निकली हुई शैली का नहीं, प्रत्युत्, उन कलाकारों का था जो स्वयं ही जीवन के वास्तविक रूपों से पूर्ण रूप से परिचित नहीं थे। प्रत्येक देश के साहित्य में छायावाद अथवा रोमांसवाद का आगमन, प्रायः, उस समय हुआ है, जिस समय उस देश में जीवन की रूढ़ियों एवं जड़ताओं के प्रति असन्तोप के भाव उमड़ रहे थे। हिन्दी-साहित्य में भी अपनी समस्त असमर्थता एवं अशक्तताओं के रहते हुए भी छायावाद ने अपनी विद्रोहात्मक प्रवृत्ति को कभी भी गुम होने नहीं दिया तथा जो राजनीतिक आन्दोलन आज प्रगतिवाद का बीज वो रहे हैं उनके प्रति छायावाद का रुख आरम्भ से ही सहानुभूतिपूर्ण था।

छायावाद में अनेक प्रकार की सम्भावनाएँ छिपी हुई थीं तथा ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता था, त्यों-त्यों उसके कितने ही जौहर प्रकट होते जाते थे। १६२० से लेकर १६३०-३४ तक छायावाद ने कई प्रकार की प्रतिभाओं की संगति में रहकर अपनी अनेक प्रकार की चमताओं की परीचा दी थी। पन्त जी ने उससे ओस और ऊषा को चित्रित करने का काम लिया था तथा निराला जी ने उसके माध्यम से पौरुष और जागरण के महागान गाये थे। प्रसाद जी की गम्भीर एवं रस-स्निग्ध दार्शनिकता का भार उसने सफलतापूर्वक वहन किया था तथा 'अन्तर्जगत' और 'अनुभूति' के कवियों की वैयक्तिक भावनाओं की अभिव्यक्ति में उसने पूरी सहायता पहुँचायी थी। इतना ही नहीं, वरन्, महादेवी जी के समान जो किव छहेलिका के भीतर छिपकर चलना चाहते थे, छायावाद उन पर भी अपना भिलमिल आवरण डाल सकता था तथा सुभद्रांकुमारी की तरह जो लोग प्रकाश में कुछ खुलकर चलना चाहते थे, उन्हें वह भी

श्रालोक भी दे सकता था। पुष्ट एवं प्रगाढ़ भावनाओं के समर्थ किव श्री मैथिलीशरण जी की कल्पना में अपनी मायाविनी किरणें डालकर छायावाद ने उनसे 'भंकार' के गीतों की रचना करवायी थी तथा हिन्दी की इतिवृत्तात्मक कही जानेवाली राष्ट्रीय कविताओं को उसने स्पर्शमात्र से कलापूर्ण एवं दिव्य बना दिया था।

ज्यों-ज्यों बाढ़ का पानी निकलता गया, छायावाद की घारा स्वच्छ एवं स्वास्थ्यपूर्ण होती गई। आज छायावाद की आदि छहिलका का कहीं पता नहीं है। अब हमारे साहित्य में, प्रायः, सर्वत्र ही प्रतिभा की पुष्ट एवं सुस्पष्ट किरणें विकीण हो रही हैं। जो कल्पना पहले अूण की तरह आस्थ-विहीन दीखती थी, उसके भीतर आज विचारों की रीढ़ पैदा हो गई है तथा वह यथेष्ट रूप से मांसल और बलिष्ट है। 'अन्तर्जगत', 'अनुभूति' और 'नीहार' के सोपान बहुत पीछे छूट चुके हैं। आज हिन्दी-किवता जहाँ आकर खड़ी है वह 'कामायनी', 'तुलसीदास' और 'प्राम्या' का देश है। स्वयं महादेवी जी की आध्यात्मिक अनुभूतियाँ अब अधिक सुबोध एवं सुस्पष्ट हो गई हैं तथा निराशा के जो, अश्रु छायावाद को अशक्त बनाए हुए थे उनकी जगह अब 'सतरंगिनी' के रंग उगते जा रहे हैं।

यह छायावाद के सुधार की प्रक्रिया का परिणाम है और इसे ही मैं काव्य की सची प्रगित मानता हूं। हमारा साहित्य आकाश से उतरकर मिट्टी की ओर आ रहा है तथा वस्तु एवं आदर्श के इस संतुलित योग से वह महान क्रान्ति चरितार्थ होने जा रही है, साहित्य में जिसकी घोषणा आज से २४ वर्ष पूर्व की जा चुकी थी। आज हिन्दी के अधिकांश किव जीवन के जतना समीप आ गए हैं जहाँ से वे उसके कोलाहल को स्पष्टतापूर्वक सुन सकें। 'मिट्टी और फूल' से लेकर 'तार-सप्रक' तक यही सत्य ध्वनित होता है। साहित्य में जीवन के इस प्रतिनाद को जो लोग प्रगतिवाद कह कर एक भिन्न नाम से पुकारना

चाहते हैं, उनसे मेरा कोई वड़ा मतभेद नहीं हो सकता। सिर्फ निजी दृष्टिकोण से में इसे छायावाद का जीवनोन्मुख विकास मानता हूँ। यह कथन इसलिये भी युक्तियुक्त माना जाना चाहिए, क्योंकि प्रगति-नाद के अन्दर गिने जानेवाले अधिकांश किव वे ही हैं जो छायावाद का नयन अथवा अनुगमन करते हुए यहाँ तक आये हैं। यही नहीं, प्रत्युत्, प्रगतिवाद के श्रय्रणी होने का श्रेय श्राज जिस किव को दिया जा रहा है, उसी के सिर पर छायावाद के उन्नायक होने का मुकुट भी रखा गया था। इसके सिवा, समासोक्ति, अन्योक्ति, विशेषण-विपर्यय अथवा मानवीकरण, शैली-पच की कितनी ही विशेषताएँ आज भी दे ही हैं जिनका नूतन उत्थान और विकास छायावाद-युग में ही हुआ था। हमें हिंपेत होना चाहिए कि छायाचाद की विलक्त एताओं से युक्त हिन्दी-कविता आज जीवन के विकराल प्रश्नों से उलमना सीख रही है। कवि केवल कोमल भावनाओं का ही उपासक नहीं होता, , प्रत्युत् उसे कठोरताओं से भी जूमने का पूरा अधिकार है। अगर कोई कलाकार यह समभाता है कि वह कॉटों की तस्वीर सुन्दरता के साथ खींच सकता है तो कला का कोई ऐसा कानून नहीं जो उसकी इस क्रिया का वर्जन करे। अगर किसी कवि को ऐसा ज्ञात होता है कि वह अपने गीतों के वल से संसार में भूडोल ला सकता है तो उचित है कि सब से पहले वह यही काम करे। सार्वजिनक विपत्ति के दिनों में ऐसा कौन अभागा मनुष्य होगा जो अपनी वैयक्तिक भावनाओं को उचित से अधिक महत्त्व दे सके ? इतना ही नहीं, बल्कि साहित्य की बल-वृद्धि के लिये यह भी आवश्यक है कि किव कला के भीतर से जीवन के उन तमाम चेत्रों को देखे जिनकी आँधियों और उल्मेनों -का प्रभाव मनुष्य की संस्कृति पर व्यापक रूप से पड़ता है। अगर वह प्रचारक नहीं होकर शुद्ध कंलाकार है तो जीवन को वह दर्शन, राजनीति अथवा विज्ञान, चाहे जिस किसी भी दृष्टि से देखे, उसकी

श्रनुभूति कवि की श्रनुभूति तथा उसके उद्गार कलाकार के उद्गार होंगे एवं साहित्य का उसके हाथों कोई श्रपमान नहीं हो सकता।

किव का प्रधान कर्म अनुभूतियों का प्रहण एवं उसकी सम्यक् अभिव्यक्ति है तथा जिस प्रकार, उसकी आध्यात्मिक भावना एवं प्रेम-परक अनुभूतियाँ सुन्दर और सत्य होती हैं, उसी प्रकार, राजनीतिक अवस्थाओं की भी उसकी स्वानुभूति राजनीति से भिन्न एवं शुद्ध साहित्य की वस्तु होती है। जो लोग यह समभते हैं कि केवल प्रेम, विरह, नदी ओर फूलों की ही अनुभूतियाँ सच्ची और बाकी सब की सब प्रचार होती हैं, वे कोमलता की रुचि से प्रस्त होने के कारण सत्य के पूरे रूप को देख सकने में असमर्थ हैं। रेशमी बालों, पत्थरों और फूलों की सुन्दरता की अनुभूति तो सच्ची, किन्तु पेट की पीड़ा की अनुभूति प्रचार समभी जाय, यह ईश्वर के देखने योग्य दृश्य है।

कला के चेत्र में हमारा दृष्टिकोण सच्चे अनिषेध का होना चाहिए। किन के लिये जो प्रथम तथा अन्तिम बन्धन हो सकता है, वह केवल हतना ही है कि किन अपने आप के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार रहे। समन्वय कला की सुन्दरता का मूल है। जिस प्रकार, आकाश में निचरण करनेवाले कलाकार को पेरों के नीचे वाली मिट्टी का ध्यान बना रहना आवश्यक है, उसी प्रकार, मिट्टी को सर्वस्व समभ लेनेवाले कलाकार को यह याद रखना जरूरी है कि उसका विहार-स्थल आकाश भी है। किन, जिस प्रकार, फूलों और निदयों के पास केवल रसानुमूित के उद्देश्य से जाता है, उसी प्रकार, जीवन के अन्य अंगों से भी वह रस ही प्राप्त करता है। हम पूरे दायित्व के साथ कहना चाहते हैं कि पेट की पीड़ा की अनुभूति लिखने वाला किन किसी प्रकार भी प्रेम की पीड़ा की अनुभूति लिखने वाले से हीन नहीं है।

साहित्य राजनीति का अनुचर नहीं, वरन्, उससे भिन्न एक स्वतन्त्र देवता है और उसे पूरा अधिकार है कि जीवन के विशाल

चेत्र में से वह अपने काम के योग्य वे सभी द्रव्य उठा ले जिन्हें राज-नीति अपने काम में लाती है। अगर कार्ल मार्क्स और गाँघी जी को यह अधिकार प्राप्त है कि जीवन की अवस्था-विशेष की अनुभूति से वे राजनीति का सिद्धान्त निकाल लें, तो एक किव को भी यह अधिकार सुलम होना चाहिये कि वह ठीक उसी अवस्था की कलात्मक अनुभूति से ज्वलन्त काव्य की सृष्टि करे। अगर राजनीति अपनी शक्ति से सत्य की प्रतिमा गढ़कर तैयार कर सकती है, तो साहित्य में भी इतनी सामध्य है कि वह उसके मुख में जीभ धर दे।

साहित्य के च्लेत्र में हम न तो गोयवेल्स की सत्ता मानने की तेयार हैं, जो हम से नाजीवाद का समर्थन लिखवाता है और न किसी स्टालिन की ही, जो हमारे शरीर और मन के किसी भी विकास की दिशा का निर्धारण हमें करने नहीं दे सकता। हमारे लिए फरमान न तो क्रेमिलन से आ सकता है और न आनन्दभवन से ही। अपने च्लेत्र में तो हम सिर्फ उन्हीं नियंत्रणों को स्वीकार करेंगे जिन्हें साहित्य की कला अनन्त काल से मानती चली आ रही है। साहित्य की विलच्चणता की जॉच आर्थिक सिद्धांतों से करने वाले लोग ठीक उसी प्रकार आन्त हैं जैसे वे लोग जो समग्र साहित्य की परीचा केवल कोमलता के कड़ संस्कारों की पृष्ठभूमि पर करना चाहते हैं।

साहित्य राजनीति से महान न भी हो, पर वह उससे सर्वथा भिन्न और स्वतन्त्र है। अगर वह कभी राजनीति के चेत्र में अपनी किरणों फेंकता है तो इसका कारण यह नहीं है कि साहित्य राजनीति के अधीन है, प्रत्युत्, यह कि राजनीति उस जीवन का एक प्रमुख अंग है, जो अपनी पूरी विविधता के साथ साहित्य की व्याख्या का विषय होता है। जिस प्रकार साहित्य जीवन के अन्य अङ्गों से रसानुभूति प्राप्त करता है, उसी प्रकार, राजनीति से भी वह रस ही प्रहण करता है। साहित्य जहाँ तक अपनी मर्यादा के भीतर रह

कर जीवन के विशाल चेत्र में अपना स्वर के चा करता है, वहाँ तक वह पूज्य और चिरायु है, किन्तु, जभी वह राजनीति की अनुचरतां स्वीकार करके उसका प्रचार करने लगेगा तभी उसकी अपनी दीप्ति छिन जायगी श्रौर वह कला के उच्च पद से पंतित हो जायगा। साहित्य स्वयं जागरूक और चैतन्य है। विशेषतः, कविता की प्रतिष्ठा ही विशिष्ट प्रकार के कवियों के कारण होती है जो अपने ही युग में अन्य लोगों की अपेना अधिक जीवित और चैतन्य होते हैं। प्रत्येक युग अपने किव की प्रतीचा करता है; न्योंकि उसके श्रागमन के साथ यह रहस्य खुलने लगता है कि उस युग की चेतना किस दिशा में अथवा किस स्तर तक विकसित हुई है। संघ रच कर साहित्य को किसी दिशाविशेष की श्रीर प्रेरित करने का प्रयास यह बतलाता है कि आन्दोलनकारियों का, साहित्य की निसर्ग-सिद्ध जागरूकता में विश्वास नहीं है। किन्तु ऐसे लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि जिस अनुभूति को साहित्य, स्वतः, प्रहण करने को तैयार नहीं है, उसकी ओर उसे जबरन ले जाने का प्रयास अप्राकृतिक श्रौर तिरब्कार्य है, क्योंकि किसी दल या संघं में यह शक्ति नहीं है कि वह विश्वास के विपरीत अथवा उसके विना, किसी भी किव या लेखक से सत्साहित्य का एक दुकड़ा भी लिखवा ले।

किसी भी कृति को, मार्क्सवादी सिद्धान्तों की कसौटी पर कस के, उसे क्रांतिकारी अथवा श्रेष्ट सिद्ध करने की चेष्टा अयुक्तियुक्त एवं अन्यायपूर्ण है; क्योंकि अर्थशास्त्र के सिद्धांत वे ही नहीं हैं, जिनसे कला की जाँच की जाती है। मनुष्य को भूख इसलिए नहीं लगती कि उसके पास रोटी खरीदने के लिए पैसे मौजूद हैं और न पैसों के अभाव में उसकी क्षुधा रकी ही रहती है। उसी प्रकार, कला भी आत्मा की प्रेरणा से तथा उसकी आवश्यकताओं के अनुसार जन्म प्रहण करती है। मार्क्सवाद यह भले ही बतला दे कि किसी कला के रूपविशेष का विकास किसी युग-विशेष में ही क्यों हुआ; कितु, उसका यह धर्म नहीं है कि वह आन्दोलनों के द्वारा अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार साहित्य की रूप-रेखा को पलटने का प्रयास करे।

हिन्दी-कविता स्वयं सँभलकर, श्रपनी ही चेतना से प्रेरित होकर, जीवन के समीप आ गई है। अब उसे प्रचार के हल में जोतना उसके साथ अन्याय करना है। फिर मार्क्सवाद जिस समाज की कल्पना का लोभ दिखाकर साहित्य को अनुकरण की अशर प्रेरित कर रहा है, वह भी कला के स्वाभाविक विकास के लिए घातक हो सकता है। यह त्रावश्यक नहीं कि सभी देशों में समाज के नव-निर्माण की रूप-रेखा ठीक वही हो, जिसकी प्रेरणा रूस से आ रही है। प्रत्येक देश की अपनी समस्याएँ, अपनी परिस्थितियाँ और अपने प्रश्न हैं। उन्हीं के अनुरूप वहाँ समाज और कला का स्वाभाविक विकास होना चाहिए। जहाँ अन्तरराष्ट्रीयता के एक ढाँचे को आदर्श कहकर उसे सभी देशों पर लादने की कोशिश की जाती है, वहाँ समाज और साहित्य, दोनों ही, के रूप अप्राकृतिक एवं श्रनुकरणशील हो जा सकते हैं। हमारे यहाँ की कला की कृतियों की जाँच हमारी ही आवश्यकताओं की पृष्ठ-भूमि पर की जानी चाहिए। अन्तरराष्ट्रीयता के नारों के बीच राष्ट्रीयता को दबा देने का प्रयास हमारे लिए मंगलकारी नहीं हो सकता।

हम पराधीन जाति के सदस्य हैं। अन्तरराष्ट्रीयता की अनुचित उपासना से हमारी राष्ट्रीय शक्ति का हास होगा। राष्ट्रीयता हमारा सबसे महान धर्म और पराधीनता हमारी सबसे बड़ी समस्या है। जो लोग हमें अन्तरराष्ट्रीयता के भुलावे में डालकर हमारी आँखों को दिल्ली से हटाकर अन्यत्र ले जाना चाहते हैं, वे अवश्य ही हमें धोखा दे रहे हैं। मास्को का हम आदर करते हैं, किन्तु हमारे रक्त का एक-एक विंदु दिल्ली के लिये अपित है। जब तक दिल्ली दूर है, मास्को के निकट या दूर होने से हमारा कुछ बनता-विगड़ता नहीं। पराधीन देश का मनुष्य, सब से पहले, अपने ही देश का मनुष्य होता है। विश्व-मानव वह किस बल पर बने ? और विश्व-मानव की पंक्ति में गुलामों को बैठने ही कौन देता है ? हमारे समस्त अभियानों का एकमात्र स्पष्ट लह्य दिल्ली है। जब तक दिल्ली की जंजीरें नहीं दूटतीं, हमारे अन्तरराष्ट्रीयता के नारे निष्फल और निस्सार हैं। मस्को के उत्थान या पतन से भारत के गौरव या ग्लानि की वृद्धि नहीं होती। हमारे अपमान की आग तो दिल्ली में जल रही हैं—

मरे हुओं की ग्लानि, जीवितों को रण की ललकार; दिल्ली वीर-विहीन देश की गिरी हुई तलवार! प्रश्न-चिन्ह भारत का, भारत के बल की पहचान! दिल्ली, राजपुरी भारत की, भारत का अपमान! \$

<sup>&</sup>amp; श्रिष्विल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के ३३ वें श्रिधवेशन, उदयपुर (मेवाड़) के कवि-सम्मेलन में श्रध्यत्त-पद से दिया गया श्रिभभाषण। १६ श्रक्तूबर १६४४।

## खड़ीबोली का प्रतिनिधि कि

ر أور بنا الآبر ال

भारतेन्द्र के बाद से अब तक के हिन्दी-कवियों में श्री मैथिली-शरण जी गुप्त निविवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ हैं। यद्यपि उनके प्रधान मनो-वेगों का युग त्राज से लगभग दो दशक पहले ही समाप्त हो गया, तो भी कई कारणों से अब भी इस पद के अधिकारी वे ही हैं। शंका और सन्देह के थुग में उन्होंने आस्तिकता की भारतीय परम्परा की वाणी को सुदृढ़ बनाया, साहित्य में वैष्ण्व धर्म को पुनरुजीवित किया, इतिहास को काव्य में रूपान्तरित कर के उसमें जीवन डाला, पराधीन देश को अपनी शक्ति की याद दिलाई और शुद्ध आर्य-संस्कृति की जागर्ति को अधिक से अधिक व्यापक बनाने की चेष्टा की। इस प्रकार, उन्होंने हिन्दू जाति के सभी प्रिय भावों का व्यापक प्रतिनिधित्व किया है। कोई आश्चर्य नहीं कि आज हिन्दू-जनता के हृदय पर उनका ऐसा साम्राज्य है जैसा बहुत दिनों से किसी अन्य किव को प्राप्त नहीं हुआ था। १६२० से बाद की धारा के सम्राट पन्त जी हैं, किन्तु, इस सत्य को उद्घोषित करना निरापद नहीं है; क्योंकि उनकी प्रतिद्वन्द्विता - 'निराला' जी से है और जब 'प्रसाद' जी जीवित थे तब विवाद की किंदुता से बचने के लिए लोग इन दोनों कवियों के ऊपर उन्हींका नाम लिख देतेथे। पन्त श्रौर निराला हिन्दी के "ज्योतिनयन प्रियदर्शी" कवि है त्रीर वर्तमान हिन्दी कविता पर दोनों ही का व्यापक प्रभाव है।

हिन्दीकविता के वर्तमान इतिहास को श्रभी यह सुविधा प्राप्त नहीं कि वह इन दोनों कवियों की सेवाओं को तुला के दो आधारों पर तौल कर उन पर श्रलग-श्रलग मत दे सके। फिर जहाँ केवल एक प्रतिनिधि चुनने की बात हो, वहाँ केवल कला की विलद्मणता ही विचारणीय नहीं होती, यह भी देखना पड़ता है कि जनता ने अपना प्रेम और विश्वास किसे समर्पित किया है। जाति का प्रतिनिधि-कवि केवल समकालीन साहित्य की विशिष्टतात्रों का ही प्रतीक नहीं होता, वह उसकी पूरी मनोदशा, त्राकांचा, त्राशा त्रौर उल्लास एवं उसके समस्त संस्कार का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस दृष्टि से विचार करने पर सन्देह की तनिक भी गुझाइश नहीं रह जाती कि श्री मैथिलीशरण जी अठारह करोड़ हिन्दी जनता के सबसे बड़े प्रतिनिधि कवि और हमारे गौरव हैं। इस पूजनीय पद पर गुप्त जी के आसीन होने से सभी समकालीन कवियों एवं हिन्दी जनता के विशाल समुदाय को हार्दिक प्रसन्नता होती है। जनता और किव, सभी चाहते हैं कि ग्रप्त जी हमारे शिरोमणि बन कर रहें। संसार के साहित्य में आज कितने किव हैं जिनके प्रति अठारह करोड़ लोगों के ये मनोभाव हों ?

खड़ीबोली की किवता का बहुत बड़ा इतिहास गुप्त जीकी कृतियों का इतिहास है। उन्होंने खड़ीबोली को उँगली पकड़ कर चलना सिखाया, उसकी जिह्ना को शुद्ध किया तथा उसके हृदय में प्रेम एवं मस्तिष्क में अभिनव विचारों का संचार किया। उनका उत्थान द्विवेदी-मण्डल के सबसे बड़े प्रकाश-स्तम्भ के रूप में हुआ जिसके दूर गामी प्रकाश में खड़ीबोली ने अपनी गन्तव्य दिशा का ध्यान एवं अपने आदर्श का अवलोकन किया।

भारतेन्दु के समय से ही हिन्दी-किवता में सामयिक प्रश्नों से इलिफने की प्रवृत्ति का जन्म हो रहा था। लेकिन, इस दिशा में भी

उसके स्वर को श्रिधिक स्पष्ट एवं सुदृढ़ वनाकर सुनाने का सारा श्रेय गुप्त जी को है। इतना ही नहीं, वरन, निद्रा की जड़ता से राष्ट्र को जगाने के लिए जब साहित्य ने शंख फूँ कना श्रारम्भ किया तब भी पांचजन्य की "भारती" श्री मैथिलीशरण जी के ही कण्ठ से फूटी। श्राज हिन्दी-साहित्य में प्रगतिवाद का जयघोप गूँज रहा है, किन्तु रमरण एहे कि हिन्दी-कविता को श्रपने सामाजिक लद्द्य का ध्यान वहुतों से पहले गुप्त जी ने ही दिलाया था।

गुप्तजी प्राचीनता के सन्देशवाहक नवीन कवि हैं। वर्तमान कविता के इतिहास में उनका स्थान एक महासेतु की तरह है, जिसका ष्ट्रादि स्तंभ "भारत-भारती" है तथा श्रन्तिम स्तंभ श्रभी लगने को वाकी है, यद्यपि, उसमें, 'मंकार', 'पञ्चवटी', 'साकेत' और 'यशोधरा' के सुदृढ़ खम्मे यथास्थान लगते ही आये हैं। इतने दिनों के भीतर उन्होंने वैठकर कभी विश्राम नहीं किया। ऐसा लगता है कि गुप्त जी के थीतर रुढ़ियाँ वन ही नहीं सकतीं। उनकी आभ्यन्तर श्रुति-चेतना प्रगतिमती है। समय की प्रत्येक आवाज उन्हें सपष्ट सुनाई पड़ती है और वह उसे वड़ी ही प्रसन्नता से छन्दों में बाँधते हैं। श्रारम्भ में, उन्होंने जिस शैली को अपने अनुकूल पाकर अपनाया था, वह ढाँचे में अब भी उनके साथ है, किन्तु समय के साथ घिसने की जगह उसमें और नए पंख ही निकल आये हैं। पञ्चवटी की शैली वही है जो शकुन्तला में प्रयुक्त हुई थी, किन्तु अब वह पूर्व की अपेचा अधिक चैतन्य, श्रिधिक विलत्त्रण एवं विस्मयपूर्ण है। कौन जानता था कि "मंगल-घट" की शैली का ऐसा विकास होगा जिसमें "मंकार" के गीतों की रचना की जा सकेगी १ईलियट ने एक जगह लिखा है, कि जो मनुष्य पचीस वर्ष की उम्र के बाद भी किव बना रहना चाहता है उसे चाहिये कि रह-रह कर अपनी टेकनिक को बदलता रहे। गुप्तजी ने किसी भी समय श्रपनी शैली को एकदम बदल तो नहीं दिया, किन्तु, श्रनुभूतियों

के विकास-क्रम में, नई-नई भूमियों में पदार्पण करते हुए, उन्होंने अपनी शैली में कई बार ऐसे परिवर्तन किये जो, प्रायः, आमूल क्रान्ति के समान थे। ऐसी क्रान्ति के उदाहरण "मंगल-घट" श्रीर "भंकार" की तुलना से अनायास ही मिल जायँगे। "द्वापर" की यह पंक्ति, 'मुक वह वाम कपोल चूम ले यह दित्तण अवतंस हरे' जयद्रथ वध, शक्कन्तला अथवा पूर्वरचित द्वापर-संबन्धी अन्य किसी भी कविता की पंक्ति से भिन्न तथा अधिक विलच्च शेली की परिचायक है। साकेत तो ऐसा महाग्रन्थ है जिस में किव की शैली की अनेक रेखाएँ एक ही स्थल पर जगमगा रही हैं। महाकवि की एक बहुत बड़ी विशेषता यह भी है कि स्वयं काव्य रचने के साथ:-साथ वह अपनी रचना के प्रभाव से अन्य समकालीन कवियों को भी नई भावनात्रों की त्रोर प्रेरित करे। छायावाद-युग के समारम्भ तक कविता के चेत्र में गुप्तजी का यह प्रभाव प्रत्यच्च रूप से काम करता रहा। उसके बाद, यद्यपि नई धारा के किवयों ने गुप्तजी से प्रभाव प्रहण नहीं किया तथा स्वयं गुप्तजी ही उस घारा को आशीर्वाद देने के लिये उसके समीप चले आये, किन्तु, कौन कह सकता है कि भंकार की कविताओं से रहस्यवाद की रीढ़ मजबूत नहीं हुई ? "स्वर न ताल, केवल भङ्कार, किसी शून्य में करे विहार", इस मोटो से ही यह बात ध्वनित होती है कि रचना के समय गुप्तजी की मनोदशा बहुत कुछ रोमारिटक कवि की मनोदशा के समान थी,तथा वे इस बात से अवगत थे कि उनके हाथ में जो नई वीगा आई है उसके तार वर्णन नहीं, प्रत्युत् व्यंजना की कला में पड़ हैं। गुप्तजी की गोद में जाकर नई वीणा ने कुछ खोया नहीं, वरन, उसने यही प्रमाणित किया कि वह भाव, शैली तथा छंद, सभी पर प्रचंड स्वामित्व रखनेवाले महाप्रौढ़ कवि की भाव-नाओं की भी सुन्दर तथा समर्थ व्यंजना कर सकती है। 'भारत-भारती' से 'मंकार' तक की दूरी बहुत बड़ी है, किन्तु, गुप्तजी ने इसे बड़ी ही

सफलता से तय किया और जगह-जगह अपने चरण-चिन्ह भी छोड़ते श्राये। गुप्तजी की श्रिधकांश रचनात्रों के भीतर एक भक्तिविह्वल-हृद्य का पवित्र आवेग है, जो इस युग में एकमात्र उन्हीं की विशेषता है। वह, प्रधानतः, वैष्णव-धर्म की रामाश्रयी शाखा के नवीन प्रतीक हैं तथा उनमें हमें महात्मा तुलसीदास की आत्मा की भलक मिलती है। उनकी भक्ति-भावना का आधार अचल विश्वास एवं सम्पूर्ण सम-पेंगा के भाव हैं। सचा रहस्यवाद परम सत्ता की अपूर्ण अनुभूति की अस्पष्ट व्यंजना है, क्योंकि अनुभूति जब पूर्णता को प्राप्त होती है तब इद्रियाँ सहज-समाधि की अवस्था में रम जाती हैं और जीभ को कुछ बोलना अच्छा नहीं लगता। कदाचित्, यह सच है कि रहस्यवादी होना कवि नहीं, प्रत्युत्, मनुष्य का गुर्ण है। हाँ, यह सम्भव हो सकता है कि एक ही मनुष्य कवि और रहस्यवादी, दोनों हो। 'मंकार' की कविताओं में रहस्यवाद की दूसरी विशेषताएँ भले ही नहीं हों, परन्तु, उनमें सवंत्र सचाई का आभास मिलता है। इसीलिये, गुप्तजी की रहस्यवाद-सम्बन्धी रचनाएँ उन कविताओं की अपेचा अधिक चिरायु और प्रेरक हैं जो सिर्फ टेकनिक के अनुकरण के बल पर ईश्वरानुभूति की छाया होने का स्वांग भरती हैं।

मैथिलीशरण जी की तुलसीदास से समता केवल उपरी सतह की ही समता नहीं है, प्रत्युत्, उन्होंने भक्ति की भाव-भूमि में भी सगुणोपासना के उसी रूप की विरासत पाई है जो तुलसीदास को अपनी गुरु-परम्परा से मिली थी। इस सम्बन्ध में वे भी सूरदास से उतने ही भिन्न हैं जितने तुलसीदास। समानधर्मा होते हुए भी सूर और तुलसी में यह भेद है कि जहाँ सूरदास ने सगुणोपासना के अतिरेक में आकर गोपियों के द्वारा भगवान के निर्गुण रूप की खिल्ली उड़वा दी, वहाँ तुलसीदास ने अधिक संयम से काम लिया तथा सगुण की प्रतिष्ठा करते हुए ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे निर्गुण का अनादर होता हो। प्रत्युत् ,

नाम रूप दोड ईश उपाधी,

श्रकथ, अनादि, सुसामुक्ति-साधी।

एक दारुगत देखिय एकू,

पावक युग सम ब्रह्म विवेकू।

डभय अगम युग सुगम नाम ते ,

कहुँ नाम बहु ब्रह्म राम ते।

श्रादि श्रनेक पंक्तियों में निर्गुण का श्रादर ही किया है। इसी प्रकार, उन्होंने

> ब्रह्म पयोनिधि मन्दर, ज्ञान सन्त सुर आहि, कथा सुधा मथि काढ़े, भगति मधुरता जाहि।

> > अथवा

भगतिहिं ज्ञानिहं नहिं कछु भेदा उभय हरिहं भव-संभव खेदा।

कह कर यह सिद्ध किया है कि ज्ञान श्रौर भक्ति परस्पर विरोधी नहीं हैं, प्रत्युत्, उनमें से एक का दूसरे के साथ श्रन्योन्याश्रयी सम्बन्ध है।

> "देखिय रूप नाम श्राधीना, रूप-ज्ञान नहिं नाम विहीना।"

ज्ञान से भक्ति का जन्म होता है और भक्ति से ज्ञान में दृद्ता श्राती है। एक के विना दूसरे की स्थिति सम्भव नहीं है। ज्ञान श्रात्मा के जागरण का सूचक है, किन्तु, भगवान की श्रोर वढ़ने की प्रेरणा उसे भक्ति से ही मिलती है। इतना ही नहीं, प्रत्युत्, बड़े से बड़ा ज्ञानी भी केवल ज्ञान के बल पर भगवान को नहीं पा सकता। भगवान तो उसे मिलते हैं जिसके सम्बन्ध में स्वयं उन्होंने ही कहा है—"जेहि गित मोरि न दूसर आसा।" ज्ञान और भक्ति-सम्बन्धी इसी भाव की व्यंजना मेथिलीशरण जी की निम्नलिखित पंक्तियों में मिलती है जो पूर्ण रूप से महात्मा तुलसीदास की भावना के अन्तर्गत तथा उसके अनुकूल है—

में यों ही भटकी हे श्राली।
उन्हें स्वप्न में देख रात को प्रातःकाल चली में,
श्रीर खोजती हुई उन्हों को घूमी गली-गली में।
साहस करके चली गई में, किन्तु कहाँ तक जाती?
पैर थके, सभा न पन्थ भी धड़क उठी यह छाती।
श्राँख मूँदकर चिल्लाई तब, 'कहाँ छिपे हो? बोलो।'
कर-स्पर्शयुत सुना उसी च्ला, तुम श्राँखें भी खोलो।
श्रो मेरी मतवाली।
में यों ही भटकी हे श्राली।

ज्ञान के संकेत पर शाखा-शाखा भटकनेवाला साधक केवल शुद्धि का कष्ट मेलता है। लेकिन, ज्ञान के कृपाण-पन्थ पर चलते-चलते जहाँ वह थक कर बैठ जाता है तथा आर्त्तस्वर से भक्ति-पूर्वक भगवान को पुकारने लगता है, वहीं भगवान उसे प्राप्त हो जाते हैं।

गुप्त जी की, इसी भाव से मिलती-जुलती, एक और किवता है जिसमें ज्ञान और मिक्त के समन्वय की बड़ी ही अद्भुत् व्यंजना हुई है। निराकार ब्रह्म का अन्वेषण करता हुआ एक ज्ञानी साधना के मार्ग में अग्रसर होता है। कई प्रकार की जिटलताओं को पार करके वह उस अवस्था में पहुँचता है जहाँ आत्म-ज्ञान की जिज्ञासा प्रवल हो उठती है। पास ही खड़ी हुई मिक्त इस जिज्ञासा का समाधान यह कह कर करना चाहती है कि "तूदास है।" किन्तु, जब तक वह अपनी बात कहे-कहे, तब तक प्रेम की अनुभूति अत्यन्त तीव्र हो उठती है और उसी आवेश में ज्ञान का मिक्त में एवं मिक्त का ज्ञान में लय हो

X

X

जाता है तथा साधक को वह अवस्था प्राप्त हो जाती है जो ज्ञान और भक्ति, दोनों से परे एवं दोनों का लच्य है।

वह बाल-बोध था मेरा।

निराकार, निर्लेप भाव में भान हुआ जब तेरा।

पहले एक अजन्मा जाना,

फिर बहु रूपों में पहचाना,

ये अवतार चरित तव नाना;

चित्त हुआ चिर चेरा।

निर्शुण, तू तो निखिल गुणों निकला बास-बसेरा।

X

श्रव भी एक प्रश्त था कोऽहम्, कहूँ-कहूँ जब तक दासोऽहम्, तन्मयता कह उठी कि सोऽहम्; वस हो गया सबेरा। वह वाल-वोध था मेरा।

गुप्त जी के आदर्श, महात्मा तुलसी दास ने भक्ति का प्रहण केवल भक्ति के लिए ही किया था। सबसे बड़ा लह्य प्रेम है। तुलसीदास प्रेम का अस्तित्व माँगते हैं,—वह अवस्था नहीं जिसमें उसका लय हो जाय। जो प्रेम का मधु चख चुका है, उसे मुक्ति का फल नहीं चाहिए। प्रेमी, प्रेमी होते हैं, कुछ मजदूर नहीं कि मुक्ति के रूप में प्रेम की मजदूरी वसूल करें।

> श्रस विचार हरि भगति सयाने, मुक्ति निराद्रि भगति लोभाने।

## श्रथवा

देवा, तेरो भक्ति न छाड़ों, मुक्ति न माँगों, तव यश सुनों, सुनावों।

गुप्त जी की भिक्त—भावना भी इसी प्रकार श्रपने में ही पूर्ण है।
मुक्ति पर भिक्त की श्रेष्ठता व्यिख्ति करते हुए वे वड़ी ही मस्ती से
कहते हैं:—

सखे, मेरे वन्धन मत खोल।

श्राप वन्ध्य हूँ, श्राप खुलूँ मैं,

तू न बीच में बोल।

सिद्धि का साधन ही है मोल।
सखे, मेरे बन्धन मत खोल।

खोले, मूँ दे प्रकृति पलक निज,
फिर दिन हो, फिर रात,
परम पुरुष, तू परख हमारे
घात श्रीर प्रतिघात।
उन्हें निज हिन्द-तुला पर तोल।
सखे, मेरे बन्धन मत खोल।

प्रेम का घाव बड़ी ही दुर्लभ वस्तु है। जिसने इसे पा लिया उसे श्रीर कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती। हृदय में विधा हुआ काँटा जब कसक उत्पन्न करता है, तब उस सुख के सामने स्वर्ग और मुक्ति, सभी कुछ नीरस हो जाते हैं। प्रेम का जीवन विरह में है। मिलन की राह देखते हुए आराध्य के ध्यान में समय बिताना, प्रेमी के लिए इससे अधिक प्यारा और कोई कार्य नहीं।

रवि बावू का एक पद है,

प्रभु, तोमा लागि श्राखि जागे, देखा नाइ पाइ, शुधू पथ चाइ, सेश्रो मने भालो लागे। श्रीर मैथिलीशरण जी कहते हैं, तेरी स्मृति के श्राघातों से छाती छिलती रहे सदा, चाहे तू न मिले, पर तेरी श्राहट मिलती रहे सदा।

भगवान से प्रार्थना है कि अपने जिस भक्त के हृदय में उन्होंने विरह के लिये ऐसी मधुर प्रीति दी है, उसे इस प्रीति का स्वाद भोगने के लिए, इस हीरक-जयन्ती के बाद कम से कम साठ वर्ष हमारे बीच और रहने दें। हमारी प्रार्थना कुछ अस्वाभाविक भी नहीं है, क्योंकि श्री मैथिलीशरण जी के आदर्श, महात्मा तुलसीदास जी को प्रभु ने इस प्रीति का स्वाद चखने को १२० वर्षों तक पृथ्वी पर छोड़ दिया था। अ

## चलिशाला ही हो अधुशाला

पिखत माखनलाल जी चतुर्वेदी शरीर से योद्धा, हृदय से प्रेमी, आत्मा से विह्नल भक्त और विचारों से क्रान्तिकारी हैं। किन्तु, साहित्य में उनके व्यक्तित्व के ये चार गुण अलग-अलग प्रतिविम्बित नहीं होते; साधना की आग में पिघल कर सभी एकाकार हो जाते हैं। उनकी कविताएँ उनके इन चार रूपों की मिश्रित व्यंजना हैं। भक्त और प्रेमी, साधारणतः, योद्धा और क्रान्तिकारी से कुछ भिन्न होते हैं; किन्तु, जब हृदय और आत्मा ने माखनलाल जी को कवि बनने पर मजबूर कर दिया, तब शरीर और विचार ने भी कवि के सामने अपने मत्थे देक दिए और चारों धाराएँ मिल कर एक ही प्रवाह में बहने लगीं।

कभी-कभी यह कहा जाता है कि कविता माखनलाल जी के जीवन का कोई प्रमुख अङ्ग नहीं, वरन, उनकी अलस-लीला-भूमि है। इस कथन से यह व्यंजित होना चाहिए कि कविताएँ वे मनोविनोद के लिए रचते हैं, दर-असल, जीवन का लच्य उनका कुछ और है। लेकिन, उनकी कविताओं में से जो सत्य ध्वनित होता है वह इस कथन के सर्वथा विपरीत है। उनके व्यक्तित्व के सभी अङ्ग परस्पर मिले हुए और एकाकार हैं तथा उनमें से एक की समस्या सभी की समस्या और एक का निदान सभी का निदान है। उनके भीतर के

योद्धा, विचारक, प्रेमी श्रीर भक्त, सब के सब एक ही लईय की श्रीर चलते हैं और कविता के द्वारा चतुर्वेदी जी ने आत्म-विकास की जो सीढ़ियाँ बनाई हैं, उनमें से प्रत्येक पर इन सभी यात्रियों के पद-चिन्ह हैं। उनके जीवन में साधना और सिद्धि, ज्ञान और कर्म तथा शरीर श्रीर श्रात्मा में भिन्नता नहीं है। ऐसा नहीं है कि श्रात्मा उन्होंने भगवान को और शरीर स्वदेश को दिया हो। देश-भक्ति उनके लिए परोपकार का प्रतिमान नहीं, आत्म-विकास का ही माध्यम है। इसी प्रकार, उपासना उनके लिए केवल आत्मा का ही धन नहीं, शरीर की भी संपत्ति है। शरीर और मन एवं अस्तित्व के सारे उपकरणों को उन्होंने एक ही आराध्य के चरणों पर न्योछावर कर दिया है। वही आराध्य उनकी मन की दुनिया में वृन्दावन का गोपेश एवं चर्मचक्षु के सामने 'हिमकिरीटिनी' का मानचित्र बन जाता है। गीतों में विनय और मनुहार 'से वह जिसे रिकाना चाहते हैं, कारावास श्रीर शूली की तपस्या से भी उसे ही प्रसन्न करना उनका ध्येय है। माखनलाल जी की कविताओं में शासन के प्रति त्राकोश के भाव नहीं हैं। इसका प्रधान कारण यह नहीं है कि श्रहिसा उनकी कलम को रोक देती है, प्रत्युत्, यह कि दमनजनित कष्टों को उन्होंने प्रियतम के मार्ग की कठिनाइयाँ समम कर बड़े ही प्रेम से श्रंगीकार कर लिया है। कर्भ का जो चेत्र युग के हाथों उन्हें उपलब्ध हुआ, उसी में तपस्या कर के वे आराध्य की श्रोर बढ़ना चाहते हैं। दमनजनित कष्टों को वे अपने लिए हेय नंहीं सममते। उनकी दृष्टि में शूली में एक अनिर्वचनीय स्वाद तथा मरण-ज्वार में मोहकता श्रीर लाड़लापना है। स्वयं मरण भी एक त्यौहार है, क्योंकि इससे विलदान की पूर्णता व्यंजित होती है और विल के पूर्ण होने से आराध्य प्रसन्न होता है। माखनलाल जी की कविताओं में दुमनजनित यातनाएँ विकास की सीढ़ियाँ, श्रात्मा की दीप्ति श्रीर धर्म का उपकरण वनकर

ज्यस्थित हुई हैं। राष्ट्र-सेवा और आराध्योपासना, एक ही लह्य की ओर जानेवाली ज्योति की दो पगडिएडयाँ हैं; प्रत्युत्, यह कहना अधिक युक्तियुक्त होगा कि किव के राष्ट्र-कोष में ये एक ही साधना-मार्ग के दो विभिन्न नाम हैं। देश के लिए शूली पर चढ़नेवाला उनकी कल्पना का तपस्वी अपने प्राण् विसर्जित करते हुए, शायद, यह कहेगा कि 'देवता! यह लो मेरी पूर्णाहुति और मुक्ते स्वीकार करो।" इसी प्रकार, उनकी कल्पना का योगी ध्यानस्थ होने पर, शायद, यह कहेगा कि 'प्रभो, मेरी वैयक्तिक मुक्ति किस काम की यदि मेरा प्यारा देश मुक्त नहीं हुआ?' उनकी कल्पना की एक कली (जो किव के राष्ट्र-सेवा-निरत ज्यक्तित्व की ही प्रति-मूर्त्ति है) कहती है—

्रें वित्त का गान सुनाती हूँ प्रभु के पथका बन कर फकीर

माँ पर हँस-हँस बिल होने में

्रिक्टिंग किया, हरी रहें मेरी लकीर

यह मार्टभूमि के लिए मस्तक चढ़ाने वाले एक योद्धा का उद्गार है जो देश के लिए वलिदान होने को ही प्रभु की आराधना का सचा मार्ग मानता है। जन्मदात्री के ऋण से मुक्त होने के लिए समय की मार्ग पर अपना अस्तित्व मिटा देने में ही तपस्या की पूर्णता तथा औराध्य की राह की सच्ची फक़ीरी है।

विच्छ योद्धा-माखनलाल का विलदान है, जिससे भक्त-माखनलाल की फर्कीरी पनपती है। लेकिन, कभी ऐसा भी होता है जब भक्त-माखन जील ही योद्धा-माखनलाल पर न्योद्धावर हो जाते हैं,

उठा दो वे चारों कर-कंज देश को लो छिगुनी पर तान, श्रीर मैं करने को चल पढ़ू

विवारि का ध्यान।

महात्मा तुलसीदास जी को राम का वह रूप प्रिय था जिसमें वह धनुष और बागा धारण किए हुए हों। माखनलाल जी श्याम के उस रूप के उपासक हैं जिसमें वह किव के प्यारे देश को हाथों-हाथ लिए हुए हों। एक और तो वह बिल-पन्थी को 'ही-तल में हिर को वन्द कर के" केहरी को ललकारने का आदेश देते हैं, दूसरी और वे स्वयं हिर से बिल-पन्थियों के देश को छिगुनीपर तान लेने का आग्रह करते हैं। उनके भीतर का योद्धा भक्त, और भक्त योद्धा है। वे बिलदान का पुष्प आराध्य के चरणों पर विखेरते हैं और साथ ही, बिलदान में भाग लेने के लिए उसे निमन्त्रण भी देते हैं।

माखनलाल जी का हृदय सूफी कवियों के समान प्रेम-विह्नल श्रीर कातर है। उनमें सूफियों की ही श्राकुलता, तड़प श्रीर विदग्धता का श्रातिरेक है। भेद इतना ही है कि जहाँ सूर्फियों की वेदना का श्राधार परमात्मा से काल्पनिक विरह की श्रनुभूति थी, वहाँ माखन-लाल जी की वेदना जीवन की वास्तविकता से उत्पन्न हुई है। सूर्फियों का दर्द खयाली था, सचाई उसे मनुष्य की विह्नलता से मिली थी। माखनलाल जी का दर्द सचा है, विह्नलता उसे सिर्फ सुन्दर बनाती है। सूफियों की वेदना शून्य में जन्मी थी और मिट्टी पर आकर सत्य हुई। माखनलाल जी की वेदना मिट्टी से जन्मी है, श्राकाश उसे केवल अलौकिकता प्रदान करता है। सूफियों की वेदना निरा-कार से साकार हुई। माखनलाल जी का दुई साकार से उत्पन्न होकर निराकार में जाकर दिव्य हो गया। सचाई कल्पना की श्रपेचा श्रधिक प्रभविष्णु होती है; यहो कारण है कि माखनलाल जी की चीख सूफियों की चीख की अपेचा अधिक वेधक एवं करुए है। किसी अज्ञात सत्ता से वियोग की कल्पना के कारण जो अश निकलते हैं, उनमें उन श्रांसुओं की श्रपेचा तड़प श्रौर श्रकुलाहट की मात्रा श्रवश्य ही न्यून होगी, जो नंगी पीठ पर वेंतों के प्रहारों के

कारण बहते हैं। खयाली आग में जलकर चीखनेवाले हृदय की आह उस आह की बराबरी नहीं कर सकती जो दमन की प्रत्यच्च ज्याला में पड़ कर तड़पनेवाले हृदय से निकलती है। दमनजनित यातनाओं को माखनलाल जी ने आराध्य के वरदान के रूप में अङ्गीकार किया और उन्हें अपनी शुद्धि का मार्ग भी मान लिया। इसी यातना में उनका विरह बजता हैं, उनकी आध्यात्मिक वेदना बोलती है तथा भक्ति-विह्नल हृदय पुण्य-स्नान करता है।

ये यातनाएँ उनकी कविताओं में अत्यन्त लुभावनी और सरस होकर व्यंजित हुई हैं। उनका रस काव्य से अधिक मधुर, रमणी से अधिक मोहक, सुधा से अधिक सरस तथा यज्ञ से भी अधिक पवित्र है। इस रस में योद्धा का तेज, भक्त की विह्नलता, प्रेमी के अश्रु और किव की साधना, सभी मिले हुए हैं। यह रस सभी रसों का सार है। जिसने इसे चक्खा, उसने सभी रस चख लिए। जो इससे वंचित रहा उसे किसी भी रस का स्वाद नसीव नहीं हुआ।

मत बोलो बेरस की बातें, रस उसका जिसकी तरुणाई, रस उसका जिसने सिर सौंपा, श्रागी लगा, भभूत रमाई। जिस रस में कीड़े पड़ते हों, उस रस में विष हँस-हँस डालो, श्राश्रो, गले लगो श्रय साजन, रेतो तीर, कमान सँभालो।

पराधीन राष्ट्र के प्रत्येक प्रश्न का निदान विलदान में है। जो देश को स्वाधीन देखना चाहता हो, वह देश के लिए अपना जीवन न्योछावर करे; जिसे जन्म-बन्ध से मुक्ति की अभिलाषा हो वह देश के लिए यातनाएँ सहे; जिसे सरसता का स्वाद लेना हो वह तहणाई अर्थात् विलदान सीखे। यातनाओं को स्वीकार करना इस युग की सब से बड़ी तपस्या है। रस उसका जिसने सिर सौंपा; जिसने मस्तक उत्सर्ग करने में आना-कानी की उसे रस की प्राप्ति कहाँ से होगी?

विलदान के लिये रसमयी उत्तेजना, विलदानी की मनोभूमि का आध्यात्मिक अन्वेषण, विलदान की पूर्णता पर विजयोल्लास, विलदान को कृष्णापेण की वस्तु सममना और अपरिग्रह तथा त्याग की महिमा की आध्यात्मिक टीका, माखनलाल जी की कविता में ये स्वर बार-बार गूँजते हैं। प्रेम हो या श्राध्यातम, प्रकृति-दर्शन हो अथवा कल्पना का लीला-विलास, माखनलाल जी की प्रत्येक मनोदशा में विलद्दानं की मधुरता किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहती है। केवल विद्यमान ही नहीं रहती, प्रत्युत्, वर्ण्य विषय में अलौ किक तेज एवं माधुर्य की सृष्टि कर देती है। देश के लिए यातना-सहन की प्रक्रिया उनकी दृष्टि में धर्म का सबसे उज्ज्वल रूप है। इसे वे कहीं भी नहीं भूल सकते। प्रकृति की सुन्दरताओं को देखते-देखते उन्हें वेड़ियों में वंघे अपने स्वदेश-मन्दिर की याद आती है, बाँसुरी बजाते-बजाते उन्हें रगाडंका बजाने की चाह होती है; गान आरम्भ करने के साथ ही उनमें उल्लास जग पंड़ता है श्रीर वे स्वर से नभोवितान को कॅपा देना चाहते हैं; आराध्य जब उन्हें अपने हृदय का हार बनाना चाहता है तब वे यह कह कर उसकी वर्जना करते हैं कि वे किसी अन्य देवता पर पहलें ही वढ़ चुके हैं; प्रेमिका जब उन्हें वरण करने को श्राती है, तब वे मील का पत्थर वन जाते हैं श्रीर यह व्यंजित करते हैं कि उनका हृदय कहीं अन्यत्र अर्पित हो चुका है; पूजा के लिए समुद्यत होने पर उनके मुँह से अनायास ही निकल पड़ता है-

> "जव निस-दिन श्रलख जगाता हूँ तव नई प्रार्थना क्या होगी?"

श्रीर वे पूजा के श्राडम्बर को छोड़ कर उठ जाते हैं। यह सच भी है, क्योंकि जिसका सारा जीवन ही कृष्णार्पण का रूपक हो, वह

घड़ी दो घड़ी में, कोई विशिष्ट प्रकार की पूजा क्यों करे ? ऋँ सुझों का उद्गम सोचते हुए वे कहने लगते हैं:—

छूटा हुआ वाण हूँ क्या में धार भोथरी — सी जानी, धन्वा पर चढ़ने से पहले चढ़ा रही उस पर पानी?

तथा आराध्य की 'खोज' में जब वे अध्यातम की भूमि में प्रवेश करते हैं, तब भी वितदान और वीरता उन्हें नहीं भूलती :—

वित के कम्पन में जो आती भटकी के हुई मिटास; यौवन के बाजीगर, करता हूँ उस पर विश्वास।

हिन्द महासागर दैने को राजी हुआ न द्वार; लाता हूँ वे घड़ियां होवे बड़ा काफिला पार।

जिन अवस्थाओं की राजनीतिज्ञ-कृत अनुभूतियों से राजनीति के नीरस सिद्धांत निकलते हैं, उन्हीं अवस्थाओं की किवकृत अनुभूतियों से रसमयी किवता का जन्म होता है, माखनलाल जी की रचनाएं इस कथन का ज्वलन्त प्रमाण हैं। राजनीति साहित्य का द्रोही नहीं, उसके पास ही बहनेवाली एक भिन्न धारा है। जब वह साहित्य की धारा से आकर मिलती है, उसका अपना रूप विलीन हो जाता है। इतना ही नहीं, प्रत्युत्, साहित्य की मोली की एक मुट्टी स्वर्ण-धूलि राजनीति के सारे वेश को रँग देती है और वह साहित्य की संगति में आकर कुछ से कुछ बन जाती है। माखनलाल जी को संगति में आकर कुछ से कुछ बन जाती है। माखनलाल जी को

राजनीति से प्रेम हैं। कहने को तो एक बार उन्होंने यहाँ तक कह

सखे, बता दे, कैसे गाऊँ श्रमृत मौत का दाम न हो, 🦿

किन्तु, सच पृछिए तो राजनीति के च्तेत्र में उनका प्रवेश साधक के रूप में हुआ - ऐसे साधक के रूप में जिसे आत्मविकास के लिए एक ऐसा चेत्र चाहिए था जिसे हृद्य श्रद्धापूर्वक सहज ही स्वीकार कर ले श्रौर राजनीति के सिवा कोई दूसरी शक्ति उन्हें यह चेत्र नहीं दे सकती थी। किव के मुख से "अमृत" विशेषण पाकर भी राजनीति कभी यह दावा नहीं कर सकती कि उसने माखनलाल जी से अपनी प्रचार करवाया है। राजनीति उनके मस्तक पर नहीं चढ़ी, उनके हृद्य में प्रविष्ट होकर कविता की विशाल जलराशि में हूव कर खो गई। समुद्र किन का है, राजनीति उसमें लवण की भाँति विलीन है; लहराती कविता है, राजनीति का अस्तित्व, अब शेष कहाँ कि वह अपनी कोई अलग तरंग फेंके ! जिसकी गन्ध से हम प्रमुद्ति और प्रमत्त हैं, वह, स्षष्ट ही, साहित्य का फूल है, राजनीति तो पौघे की ज़ड़ के नीचे मिट्टी में गल कर कब को ही विलीन हो गई। माखन-लाल जी जीवन के सभी उपकरणों को लेकर कविता की राह से अध्यात्म की ऋर जा रहे हैं ; उनके संबत के वृत्त में गांधी भी हैं श्रीकृष्ण भी; देशोद्धार की प्रेरणा भी है श्रीर श्रात्मविकास क्री कामना भी; शृङ्गार की सरसता भी है और संयम की रुत्तता भी। तेन और मन, मिट्टी और आत्मा, सभी उनके साथ हैं। वास्तविकृता-के प्रत्येक उपकरण का सूच्म तत्व एवं सभी तत्वों की रसमयी चेतना श्रपने पर खोलकर साहित्य के लीलाकाश में उन्हें भली भाँति सँभाले हुए हैं। वर्तमान साहित्य, में वास्तविकता के सिन्धु-मन्थन से श्रादर्श की सृष्टि का उनकी कविताएँ, एक

उदाहरण हैं और हिन्दी को अपना सौभाग्य मानना चोहिए कि उसके अंक में समस्त कविमंडली से भिन्न एक ऐसा स्रष्टा भी विद्यमान है।

त्राज से कोई पचीस वर्ष पूर्व जब 'प्रताप' में भारतीय त्रात्मा की 'तिलक' शीर्षक कविता छपी थी, तब मैं कोई दस-बारह साल का था। किन्तु, मुमे भली भाँति याद है कि वह कविता मुमे अत्यन्त पसंद श्राई थी श्रीर मैंने उसे कएठस्थ कर के बहुत लोगों को सुनाया भी था। श्रारो चलकर मेरी मनोद्शा के निर्माण में उस तथा भारतीय श्रात्मा की अन्य कविताओं ने बहुत ही प्रभाव डाला। में उनकी कविताओं को बड़े ही चाव से पढ़ता तथा श्रपने सहपाठियों को सुनाता था। किन्तु, जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरे लिए उनकी कविताएँ अधिक आकर्षक और साथ-साथ अधिक, कठिन भी होती गई। ऐसा लगता है कि जैसे-जैसे छायावाद का युग समीप त्राता गया, वैसे-वैसे माखनलालजी की वाणी अधिक गम्भीर तथा धूमिल होती गई। छायावाद की कुहै लिका का आरम्भ सब से पहले उन्हीं की रचनाओं में हुआ था और, शायद, उसका सर्वाधिक गंहन रूप भी उन्हीं की कुछ रचनाओं में विद्यमान है। बहुत श्रंशों में वे छायावाद के अप्रद्त थे। द्विवेदी-काल की इतिवृत्तात्मकता को भेद कर सन् १९१३ ई० त्र्यथवा उसके पूर्व से ही वे हिन्दी के वत्तस्थल पर नई श्राभिव्यंजना की सुरम्य रेखाएँ खींचने लग गए थे जो इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही थीं कि हिंदी-कविता में अभिव्यंजना की कोई नई एवं बलवती शैली जन्म लेने जा रही है। अधिकाधिक वक्रोक्ति-सृष्टि के प्रयास से जन्म लेनेवाली दुंखहता अगर छायावाद की कोई विशिष्टता थी, तो इसका चरम विकास माखनलाल जी में हुआ। इस दृष्टि से वे चाहे छायावादी घारा के सबसे बड़े प्रतिनिधि कलाकार भले ही मान लिए जाय, किन्तु, दुक्तहता को प्रश्रय देने का दायित्व उनके साथ रहेगा।

कई विद्वान् कविता को वक्रोक्ति का पर्याय मानते हैं जो बहुत श्रंशों में सही श्रौर दुरुस्त है। वक्रोक्ति ही कविता का वह प्रमुख गुगा है जो उसे गद्य से भिन्न करता है। काव्य में कला का विकास, अन्ततः, वक्तोक्ति का ही विकास है। कला अथवा वक्रोक्ति जब अपने चरम विकास पर पहुँचती है तब काव्य का रहस्य गद्योद्घाटनपटु उँगलियों -से नहीं ख़ुलता। माखनलाल जी की कितनी ही कविताओं में वक्रोक्ति श्रपने चरम विकास पर पहुँची हुई मिलती है, जहाँ श्रप्रतिम सौंदर्य पर रीभा हुआ रसग्राही हृदय तप करते-करते हार जाता है, किन्तु, सौंदर्य का रहस्य-द्वार नहीं खोल पाता। उनकी कितनी ही रचनाएँ श्रालोचना को विकलं और परास्त कर देती हैं। सामने जगमगाते हुए तारात्रों को तो हमं देखते हैं, किन्तु, उनके पीछे की कुहेलिका को भेद नहीं पाते। भाषा सरल, कहने का ढंग अत्यन्त आकर्षक श्रीर चित्रों में तेज का पूरा निखार, सभी गुण एक से एक बढ़ कर हैं। किन्तु, अक्सर ही पंक्तियाँ अपनी मस्ती में लहराती हुई हमारी श्रोर मुखातिब हुए विना श्रागे बढ़ जाती हैं। कवि हमारे हाथों में भाव का एक छोर थमा कर स्वयं न जानें किस कुंज में श्रन्तर्धान हो जाता है। उसकी वाणी मधुर तो लगती है, किन्तु, यह समभ में नहीं आता कि वह किस आवेग पर चढ़ कर नृत्य कर रही है। ऐसे स्थलों पर उनकी कविताएँ नेपध्य की आवाज बन जाती हैं और उनका इतना ही महत्व मान कर पाठकों को सन्तोष कर लेना पड़ता है। कहीं-कहीं पूर्वापर सम्बन्ध का पता नहीं पाने के कारण पाठक अपनी ही विद्या-बुद्धि पर सन्देह करने लगता है, किन्तु, तब भी सौन्दर्य की इस अबूभ पहेली को छोड़ नहीं सकता। जहाँ मूल-भाव त्राविश्लिष्ट रह जाते हैं, वहाँ वह स्फुट चित्रों पर ही सन्तोष कर लेता है। किन्तु, हृदय सें एक अतृप्ति बनी रह जाती है कि जानें इन चित्रों के पीछे किसं मनोरम विषय की पृष्टभूमि रही

होगी। कहीं तो ऐसा मालूम होता है कि घरती की ही कोई चीज बहुत दूर आकाश में उछाल दी गई हो; और कही ऐसा भासित होता है कि कल्पना उस लोक में विहार कर रही है जहाँ के हू-बहू चित्र उठा लेने में तूलिका असमर्थ है।

अस्पष्टता और धुँ धलेपन का कुछ कारण यह भी है कि माखन-लाल जी की कल्पना, प्रायः, रहस्यवाद की सीमाभूमि पर विचरण करती है। एक तो भक्त होने के कारण रहस्यलोक से उनका सहज-सम्बन्ध है ही। दूसरे, शैली से वे प्रथम कोटि के व्यक्तिवादी हैं। श्रपनी वैयक्तिक अनुभूतियों, से आत्मकंथा की रचना करनेवाले हिन्दी में और भी कई श्रेष्ठ किव विद्यमान हैं, किन्तु, माखनलाल जी क़ी यह भी एक प्रचएड विशेषता है कि वे समूह की भावनाओं को भी वैयक्तिक अनुभूति का रूप देकर ही व्यंजित करते हैं। राष्ट्र की वेदना उनके मुख से निजी वेदना के रूप में प्रकट होती है तथा उसमें वही माधुर्य, विद्ग्धता एवं अस्पष्टता विद्यमान रहती है जो प्रधानतः, त्रात्मकथात्रों के गुंग हैं। स्थूल जगत की भी जो तस्वीर वे उठाते हैं, संसार को उसका दर्शन उनके स्पप्नों के आवरण में ही होक्र मिलता है। दमन की यातनओं के बीच जब वे चीखते हैं तब उनकी चीख को हम सीघे नहीं सुन पाते, वरन् , हमें तो श्राराध्य-मन्दिर से टकरा कर लौटनेवाली उसकी प्रतिध्वनि ही सुनाई पड़ती है।

माखनलाल जी की ऐसी रचनाएँ बहुत थोड़ी हैं जिनकी विहार-भूमि आदि से लेकर अन्त तक एक ही भाव-लोक में हो। आसिक से आरम्भ कर के वे विलिदान में अन्त करते हैं और आकोश से जल कर वे करुणा में विश्राम लेते हैं। यह भी सम्भव है कि एक ही स्थल पर प्रेम, विलिदान, करुणा और उत्साह के सिवा कितने ही अन्य अप्रत्याशित भाव भी एकत्र मिल जाय। किन्तु, सब के सब किवता के एक ही आनन्दसूत्र में प्रिथत रहकर काव्य का चमत्कार उत्पन्न करते हैं, जो,पायः, आलोचकों के लिए अनिर्वचनीय रह जाता है। अपने व्यक्तित्व के विभिन्न रूपों के समन्वय से उनकी किवताएँ दुर्बोध भी हुई हैं तथा सुन्दर और समर्थ भी।

'हिमिकरीटिनी' की भूमिका में माखनलाल जी ने कहा है—''दृष्टि का काम बाहर को भी देखना है और भीतर का भी" तथा ''अपने परम अस्तित्व तक ऊँचे उठ कर रह सकना, मुक्ति है।" और सत्य ही, मिट्टी के सारे आवेगों को समेट कर वे सदैव अपने परम अस्तित्व की ओर उड़ना चाहते हैं। अध्यात्म तो घरती से दूर है ही, उनकी देश-भक्ति भी स्थूलता को छोड़ कर तथा बाह्य-जीवन से उठ कर मानस-जगत में चली जाती है और वहाँ पहुँच कर अध्यात्म के ही आकाश का एक अङ्ग बन जाती है:—

श्रीकारी का एक अङ्ग बन जाता ह :
घिष्ट्रयाँ जल-जल कर बनतीं

प्रियतम-पथ की फुल-भिष्ट्रयां;
चढ़ते हैं एकान्त श्रीर
जन्माद स्वयं बन लिड़्याँ;
श्राज पुतिलयों ने फिर खोला
चित्रकार का द्वार;
जीवन के कृष्णापण की
नीवें फिर उठीं पुकार!

17 C 1 C 1 T T T T T T

## कवि श्री सियारामशर्गा गुप्त

श्रष्टादश-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, मुजफ्फरपुर (१६२८) में हिन्दी-कविता के पुराने और नये स्कूलों के प्रतिनिधियों के बीच का संघर्ष बहुत ही मुखर हो उठा। उस साल, मङ्गलाप्रसाद-पारितोषिक साहित्य-विषय पर दिया जाने वाला था, किन्तु, वह पुरस्कार "परुलन" पर नहीं दिया जाकर, भी वियोगीहरिजी की "वीर-सतसई" पर दिया गया। इसके सिवा, सम्मेलन के सभापति, पं॰ पद्मसिंहजी शर्मा ने श्रपने श्रमिभाषण में छायाबाद की बड़ी ही कटु आलोचना भी की थी और व्यंग्यपूर्वक "पल्लव" को काँटा कह डाला था। नवयुवक साहित्यकार इस बात से बहुत ही क्षुव्य थे श्रोर इस द्योभ की अभिव्यक्ति सम्मेलन के अवसर पर होनेवाली सभी साहित्यिक समितियों और बैठकों में होती रही। सम्मेलन के दूसरे दिन, मुजफ्फरपुर साहित्यसंघ (यह संस्था अब जीवित नहीं है) के उत्सव में सभापति के पद से बोलते हुए श्री हरिश्रीध जी ने त्रावेश के साथ कहा कि "मुमे तो श्री मैथिलीशरणजी की अपेचा श्री सियारामशरण की ही कविताएँ अधिक पसन्द आती हैं।" सभी युवकों ने तुमुल करतलध्वनि के साथ इस घोषणा का स्वागत किया, किन्तु, मेरे हाथ नहीं बज सके। मैं विचारता रह गया कि क्या सचमुच ही, "मौर्य-विजय" का रचियता, "जयद्रथ-वध" के र्चियता से श्रेष्ठ है।

श्री सियारामशरण जी को श्री मैथिलीशरण जी से श्रेष्ठ मैं अब भी नहीं मानता । दोनों भाइयों की मनोदशाएँ एक नहीं होते हुए भी, प्रायः, मिलती-जुलती-सी हैं और समधिक दूरी तक दोनों में ही प्राचीन संस्कारों के प्रति एक प्रकार की अनुरक्ति है। किन्तु, उम्र में छोटे होने के कारण अथवा अन्य प्रभावों से श्री सियाराम शरण जी नवीनता की त्रोर ऋधिक उन्मुख हैं। उनकी विषय को अहरा करने की प्रणाली मैथिलीशरण जी की अपेचा अधिक नवीन है तथा, यद्यपि, छायावाद की अभिव्यंजक शक्तियों का विकास उन में भी पूर्ण रूप से नहीं हो सका, तथापि वे अपने अप्रज की श्रपेचा छायांवाद के अधिक समीप और उसके अधिक अपने कवि रहे। छायावाद की दुनिया में मैथिलीशरण जी अपनी सामध्ये के वल पर आये थे, किन्तु, सियारामशरण जी को उस दुनिया की किरणों ने अपनी ओर खींचा। यों भी कह सकते हैं 'कि छायावाद के बाजार से श्रपनी पसन्द की तृतिका श्रीर रंग खरीद कर मैथिली शरण जी अपने देश को लौट गए, किन्तु, ,सियारामशरण जी ने उस बाजार में आकर डेरा ही डाल दिया। डेरा ही डाल दिया, यानी स्थायी निवास के उद्देश्य से वहाँ अपना घर नहीं बनाया, क्योंकि, तब अपने असली घर का मोह उन्हें छोड़ देना पड़ता और 'दूर्वादल', 'पाथेय' 'मृष्मयी' एवं 'आद्री' की रचना वँटी हुई मनोदशात्रों से उपर उठकर एकमात्र रे।मांस की समाधि में करनी पड़ती।

सियारामशरण जी की किवताओं के पीछे हम एक ऐसी मनोदशा को विद्यमान पाते हैं जो प्राचीन और नवीन, दोनों ही, दिशाओं की ओर बंदी हुई है। शैलो से वे रोमांसप्रिय और विचारों से शास्त्रीय हैं। किन्तु, शैली उनके विचारों को प्रेरित नहीं करती। भाव उनके इतिहास से आते हैं और शैली वे नये युग से लेते हैं। यह भी ठीक है कि उनके सभी भाव उनकी अनुभूतियों में गल

केर नवीन बन जाते हैं, किन्तु, इस क्रम में उनका एक-तिहाई अंश प्राचीन ही रह जाता है। उनके साथ एक और कठिनाई है। प्राचीन शाव और नई शैली जब आपस में मिलने लगती हैं, तब उन में से प्रत्येक को श्रपनी मूल-शक्ति का कुछ न कुछ श्रंश विलिदान करना पड़ता है। इस प्रकार, उनके शास्त्रीय भावों की अपनी परस्परागत प्रबलता घट जाती है और नवीन शैली को भी अपनी खामाविक विशिष्टताओं में से कुछ का त्यांग करना पड़ता है। "त्याद्री" श्रीर "मृरमयी" की कविताओं में रोमांसवाद की चमत्कारपूर्ण शैली श्रंपने तेज के साथ पूर्ण रूप से विद्यमान है, किन्तु, स्पष्ट ही, गम्भीर शास्त्रीय भावों को सफलता-पूर्वक वहन करने के लिए उसे अपनी सूरमता को छोड़ देना पड़ा है और गंदा के उतना समीप आ जाना पड़ा है जितना समीप उसे, साधारणतः, नहीं श्राना चाहिए था। यह किव की असमर्थता का परिणाम नहीं है, प्रत्युत्, जब कभी लिरिक-कविता की 'शैली, प्रबन्ध अथवा कथा-काव्य या किसी प्रकार की नीति-व्यंजना के लिए प्रयुक्त की जायगी, तभी उसे सूचम की श्रपेचा कुछ श्रधिक स्थूल हो जाना पड़ेगा।

भद्र, यह विधि का विधान है,
देव हो कि दानव हो,
ऋषि, मुनि श्रीर महामानव हो,
सीमित सभी का यहाँ ज्ञान है।
विधि के विधान से ही वर्षण-श्रवर्षण का,
पक एक क्यां का,
निश्चित है योगायोग,

थह दुकड़ा उस शैली का अत्यन्त रोचक उदाहर्ग है जो श्री सियारामशरण जी में शास्त्रीय भाव और नवीन ठ्यंजना-प्रणाली के

भोग्य है सभी के लिए भोगाभोग । (मंजुघोष)

योग से विकसित हुई है। पूरे पद में प्रवाह की गम्भीरता और भावों की दुकड़ियों की समाप्ति पर आनेवाले लय के विराम इसे मैथिलीशरण जी की किसी भी कविता से एकदम विभाजित कर देते हैं। यह कविता आज से दस वर्ष पूर्व की रचना है जब छायावाद हिन्दी में श्रपना पूरा काम कर चुका था और, स्वभावतः ही, जब श्री सियारामशरण जी उससे वे सभी भभाव प्रहण कर चुके थे जी उनकी रुचि के अनुकूल पड़ते थे। लेकिन, सब कुछ होते हुए भी इसके भीतर से चमकने वाला भाव प्राचीन मालूम पड़ता है। यह शास्त्रीय पद्धति के विचार की मनोदशा है जो छायावाद के भीतर से श्रपनी समस्त ज्ञान-गरिमा के साथ चमक रही है। यह उस कवि की वाणी है जो अपने प्राचीन संस्कारों का उज्ज्वल गीत अभिव्यंजना के नवीन सुरों में गा रहा है। मैथिलीशरण जी ने छायावाद से सिर्फ तूलिका और रंग लिये थे; कैनवास और स्वप्न, दोनों ही उनके श्रपने थे। सियारामशरण जी ने स्वप्न छोड़कर श्रौर समस्त उपकरण छायावाद से ही लिए हैं। ''मौर्यविजय" के समय उन्होंने जिस कैनवास का उपयोग किया था,वह अब उनके पास नहीं है; छायावाद के भारखार से उन्होंने श्रापनी पसन्द का एक नया कैनवास उठा लिया है जो अन्य छायावादी कवियों के चित्रपट की तरह कोमल तो नहीं है, किन्तु, चित्र, शायद, उस पर बुरे नहीं उठते हैं।

सियारामशरण जी में कला की आराधना कम, विचारों का सेवन अधिक है। उनका उद्देश्य सौन्दर्य-सृष्टि नहीं, प्रत्युत्, कविता के माध्यम से सत्य का प्रतिपादन है। प्रसन्नता उन्हें इसलिए नहीं होती कि वे सुन्दर सुरों में गाते हैं, प्रत्युत्, इसलिए कि उनका गान सारसंयुत है! हिन्दी-संसार में उन्हें जो सुयश मिला है, वह भी निरे कलानिर्माण के लिए नहीं, प्रत्युत्, विचारों की शुद्धता एवं भावों की पवित्रता के कारण ही। रिसक किव की सौन्दर्य-प्रियंता एवं प्रेम

तथा स्त्रासक्ति के भाव उनमें कहीं भी प्रकट नहीं हुए हैं। उनकी कवितात्रों में से रंगीनियों की एक पूरी दुनिया ही गायब है। बल्कि, इस दृष्टि से श्री मैथिलीशरण जी कहीं श्रिधिक सरस हैं जिन्होंने "पञ्चवटी", "द्वापर्", श्रौर "साकेत" में स्थान-स्थान पर शृङ्गार की छोटी मोटी अनेक धाराएँ वहाई हैं जो पवित्र होने के साथ सुन्दर और सरस भी हैं। किन्तु, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सियारामशरण जी एकरस अथवा सङ्घीर्ण हैं। एक किव जीवन भर में एक ही कविता लिखता है, हिन्दी के वर्तमान कवियों में इस सिद्धान्त के वे सबसे बड़े अपवाद हैं। रस का अभाव उनमें भले ही हो, किन्तु, विचारों का उनमें एकदम श्रभाव नहीं है। उनकी कविताओं के भीतर से एक ऐसे चिन्तक का व्यक्तित्व मलकता है जो सदैव नये-नये भावों का शोध कर रहा हो। उनकी प्रत्येक कविता भाव-प्रधान है और उनके भाव भी विविध एवं विशाल हैं। वे अपने समय के अत्यन्त सम-कवि भी हैं; उनकी कविताओं का धरातल ऊपर-नीचे नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उनकी एक रचना बहुत छिछली और दूसरी अत्यधिक गम्भीर हो। जिस स्तर पर वे काम करते हैं उसके नीचे विचारों के सुदृढ़ खंभे लगे हुए हैं जो ज्यादा हिलते-डुलते नहीं।

सियारामशरण जी संयमशील किव भी हैं। यह सत्य है कि संयम में शक्ति होती है श्रौर उससे मनुष्य का रूप गम्भीर हो जाता है। किन्तु, गम्भीर पुरुष से सभी लोग श्रात्मीयता स्थापित नहीं कर सकते। नेता बहुश-कुछ तिलक श्रौर पटेल के समान होना चाहिए, किन्तु, किव श्रौर कलाकार के लिए जवाहरलाल का मुक्त स्वभाव ही उपयुक्त है। यह सच है कि संयम से किव की शक्ति बढ़ जाती है, किन्तु, उस संयम से जी धबदाता है जो रस को मुक्त होकर चलने नहीं देता। मैं बार-बार श्रचरज करता हूं कि सियारामशरण जी में रसोन्माद का इतना श्रभाव क्यों है। समधिक भाग में भावों के व्याकुल प्रवाह श्रौर संयम के स्नस्त वेग का उदाहरण, प्रायः, सभी कवियों में मिलता है। फिर सियारामशरण जी में ही यह श्रमुपस्थित क्यों है ?

इसका उत्तर 'दूर्वा-दल', 'आद्रां', मृण्मयी और 'पाथेय' की श्रिधकांश कविताओं में व्याप्त है। क्रब्र कविताओं को छोड़कर सियारामशरण जी सर्वत्र ही सोदेश्य हैं जो कलाकार के के लिए सदैव अपमान की ही बात नहीं कही जा सकती और सियारामशरण जी की सोद्देश्यता तो बिल्कुल ही चिन्तन के आवरण में प्रच्छन है, इसलिए उसे हम किसी भी प्रकार प्रचार का पर्याय नहीं मान सकते। वे काव्य की भूमि में विचारक की भाँति गम्भीरता भीर सहज विनय के साथ उतरते हैं तथा प्रत्येक वस्तु के श्रस्तित्व का सत्यान्वेषी पुरुषों की भाँति विश्लेषण करते हैं। इस विश्लेषण की प्रक्रिया से यह स्पष्ट हो जाता है कि आनन्द उनका उद्देश्य नहीं है। वे इससे कुछ अधिक ठोस लच्य की तलाश में हैं। जीवन की छोटी से छोटी बातों में भी उन्हें किसी महान् सत्य की ध्वनि सुनाई पड़ती है। उनकी घड़ी जब चलते-चलते बन्द हो जाती है तब, श्रनायास ही, उनमें महान् काल की आकस्मिक स्थिरता की कल्पना जग पड़ती है, मानों, यह एक अपूर्व सुयोग आ गया हो। मानों ''त्राकाल काल'' उन्हें छूने के लिए "एक च्राए" को रक गया हो (एक भाग)। बरात के कोलाहल, हलचल और थकावट के वाद श्रगर उन्हें बैलगाड़ी में कहीं नींद श्रा जाती है तो वे सोचने लगते हैं--

भय की नहीं है बात, आज यदि उर में अशांति है, सुन त् अरें मन, तेरी शान्ति-लक्ष्मी शांति लायगी, कोंद्र विष्न-बाधा रोक उसकी न पायगी। (शांति-लक्ष्मी) वे, प्रधानतः, नीति-व्यंजक कि हैं, किन्तु, यह नीति उनकी चिन्ता की धारा से सहज रूप से प्रस्कृटित होती है। वृन्द या गिरिधर की तरह उन्हें इसके लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती। श्रौर जब यह नीति-व्यंजना सुविकसित वकोक्ति के माध्यम से होने लगती है तब उसमें काव्यानन्द भी खूब ही उमड़ता हैं। उनकी चिन्ता की दिशा सहज ही गम्भीर है, श्रतएव, उनके लिए यह कभी भी सम्भव नहीं है कि केवल श्रानन्द की खोज में वे रंगीनियों के लोक में उड़ने का साहस करें।

संयम, शील और रहस्यान्वेषण की वृत्ति से रहस्यवादियों का संसार बहुत श्रिधिक दूर नहीं है। ऐसी वृत्तिवाला मनुष्य जभी प्रेमविभोर होकर परम सत्ता की ख्रोर उन्मुख होगा, तभी वह उस लोक में जा पहुँचेगा जहाँ की वागी समर्थ होने पर धुँधली कविता और असमर्थ होने पर दर्शन का सूत्र बन जाती है। सियारामशरण जी उड़कर तो नहीं, हाँ रास्ता भूल कर, कभी-कभी इस लोक में पहुँच जाते हैं, किन्तु, प्रेम के उन्माद से अनभ्यस्त रहने के कारण वे वहाँ का पूरा श्रानन्द नहीं उठा सकते। वे व्यक्तिवादी होने से डरते हैं और इसीलिए रहस्य-लोक में भी आत्म-विस्मृति से बचने के लिए सदैव सतर्क रहते हैं। उनमें प्रेम तो नहीं, हाँ, श्रद्धा का निवास है, किन्तु, विचार के प्रहरी श्रद्धा के साथ अन्याय करते हैं; उसे उठ कर घूमने-फिरने नहीं देते। इसलिए, उनका रहस्यवाद भक्त की त्रात्म-विस्मृति नहीं होकर, रहस्य के लोक में ज्ञानी का जागरण हो जाता है। उनकी "त्र्राहा, यह त्र्रालोक उदार" त्र्रथवा "धन्य त्राज का यह खप्रास" या "तेरी च्रापप्रभा में ही मैं पुलक, तुमे पहचान गया" त्र्यादि पंक्तियों त्र्यौर कवितात्र्यों में यही मनोदशा व्यंजित हुई है। "प्रियतम, कब आयेंगे कब"" जैसी दो एक कविताओं में श्रद्धा ने अपना स्वर ऊँचा करना श्रवश्य चाहा है, किन्तु, ऐसी कविताएँ बहुत थोड़ी हैं श्रौर मिला-जुला कर यही निष्कर्ष उचित मालूम पड़ता है कि सियारामशरण जी में भक्ति की श्रपेत्ता ज्ञान का ही श्रधिक प्राधान्य है श्रौर इसी के बल पर वे काव्य से लेकर श्रध्यात्म की भूमि तक सचेष्ट होकर विचरण करते हैं।

कला में सतर्कता, शून्य में पंख खोलने से डरने की बृत्ति, निरे श्रानन्द को त्याच्य सममते की भावना, ठोस एवं शास्त्रीय भावों को छायाबाद की आनन्दमयी शैली में बाँधने की उत्कट इच्छा, जीवन की नगएय घटनात्रों एवं उपादानों में से किसी सत्य को व्यंजित करने का लोभ, भावुक की शैली में विचारक की मिए को जड़ देने की उमंग, इन सारी प्रवृत्तियों का सुन्दर एवं चरम विकास उनकी "दैनिकी" नामक सब से नवीन कृति में हुआ है। "दैनिकी" एक विचारक कवि की शैली और भाव, दोनों ही, के सुरम्य परिपाक का सुन्दर उदाहरण है और इसकी तुलना रिव बाबू की 'किणिका' से की जा सकती है। सियारामशरण जी नवीन और प्राचीन, दोनों, के बीच से होकर मध्य-मार्ग पर चल रहे थे। इस यात्रा में उनका हृद्य श्रागे और मस्तिष्क पीछे की श्रोर था। श्रवतक उनकी शैली में प्राचीन की नमता और नवीन की क़ुहेलिका आँख-मिचौनी खेल रही थी। "दैनिकी" में आकर इस द्वनद्व का अन्त हो गया है। अब वे उस विन्दु पर दृढ़तापूर्वक खड़े हो गए हैं जहाँ नवीन और प्राचीन, दोनों ही, प्रेम-पूर्वक मिल सकते है। इस दृष्टि से भी सियारामशरण जी की कृतियों में 'दैनिकी' का अप्रतिम स्थान होना चाहिए।

'दैनिकी' में किव सिर्फ दृढ़ ही नहीं है, उसका मानस-चेत्र भी बहुत ही विश्तृत हो गया है; और यह विश्तार कोई आकस्मिक घटना नहीं है। अब तक जो सरिए चली आ रही थी उसका ऐसा ही परिपाक होना चाहिए था। सदा की भाँति वह यहाँ भी रोजदिन की घटनाओं के भीतर से जीवन के किसी सत्य की खोज करता है, किन्तु, सत्य अब उसकी पकड़ में पहले की अपेचा अधिक दहता तथा आसानी से आता है। पहले वह सत्य के प्रतिविम्ब से भी सन्तुष्ट हो जाताथा; अब ऐसी बात नहीं है; उसे विम्ब नहीं, शुद्ध सत्य चाहिए और शुद्ध सत्य उसे सर्वत्र ही उपलब्ध होता है, यद्यि, इस सत्य को सत्य मानने का विश्वास उसे अपनी ही दृष्टि से मिलता है। किन्तु, यह कोई नई बात नहीं है। साहित्य में सत्य वही है जो पाठकों की संभावना-वृत्ति को सन्तुष्ट कर सके। साहित्यकार लोगों के मित्रक में सत्य का खूँदा नहीं ठोंकता; उससे इतनी ही स्वीकृति लेना चाहता है कि हाँ, यह सत्य हो सकता है। इस संभावना-वृत्तिका दैनिकी में सर्वत्र ही सम्यक् समाधान है, अतएव, न्यायपूर्वक यह मान लेना चाहिए कि किव का सत्यान्वेषण का कार्य सफल हुआ है और जीवन ने इस छोटे-से चेत्र में (दैनिकी कुल साठ-पेंसठ पृष्टों की पुस्तिका है) उसे अपना रूप खुलकर दिखाया है।

सियारामशरणजी "दैनिकी" से पहले भी मिट्टी का शोध करने के लिए आया करते थे; किन्तु, उस समय लच्च तक पहुँचने के पहले ही उन्हें कोई शक्ति अपनी ओर खींच लेती थी। वे कुछ लेकर ही लौटते थे, यह ठीक है; किन्तु, यह 'कुछ' वह चीज नहीं थी जो मिट्टी की आत्मा उन्हें पुरस्कार के रूप में दे सकती थी। "दैनिकी" में आकर उन्हें यह पुरस्कार मिला है और वे आनन्द तथा विस्मय के साथ, पहले-पहल, यह अनुभव कर रहे हैं कि मिट्टी की भनभनाहट ही इस युग का सचा काव्य है।

इस युद्ध के समय में सियारामशरणजी ने किवता की दो पुस्तकें तैयार की हैं— एक है 'दैनिकी' और दूसरी "उन्मुक्त"। "उन्मुक्त" में काव्य का प्रवाह अपेचाकृत शिथिल है। किव जो कुछ अखवारों में पढ़ रहा था, उसी के वल पर उसने वर्ष मान युद्ध का एक रूपक किवता में लिख दिया। शायद, यह पुस्तक युद्ध और गांधीवाद की तुलना के निमित्त लिखी गई है; क्योंकि युद्ध के अन्त में पराजित लोग अहिंसा की दुहाई दे रहे हैं। यह उल्टा न्याय है; क्योंकि अहिंसा तो उन्हें शोभा दे सकती है जो आक्रमणकारी होकर भी जीत गए हैं। स्वत्व और न्याय की बाजी हारनेवाले लोग जब अहिंसा और ज्ञमा की बातें बोलने लगते हैं, तब ऐसा प्रतीत होने लगता है कि खुफिया पुलिस के डर से वे अपने भीतर के प्रतिशोध को छिपा रहे हों अथवा अपने खोथे हुए आत्म-विश्वास को किसी प्रकार जगाने के लिये सांस्कृतिक उद्गारों का अवलम्बन ले रहे हों। 'हिंसा का है एक अहिंसा ही प्रत्युत्तर' में से गांधीवाद का सार व्यंजित होता है। किन्तु, यह किसी प्रकार भी समभ में नहीं आता कि जो लोग पराजय के बाद इस सिद्धान्त का महत्त्व समभने लगे हैं, वे इसका प्रयोग करके अपना खोया हुआ द्वीप वापस कैसे पायेंगे।

इसके विपरीत, 'दैनिकी' के उद्गारों में जीवन का अधिक तेजस्वी और सचा स्वर प्रकट हुआ है। उसमें शोषितों के लिए अहिसा और कष्ट-सहन का उपदेश नहीं है। बल्कि, जो किव सर्व-हारा की दशा पर आँसू वहाकर शोषकों में करुणा उत्पन्न करना चाहते हैं, उन्हें 'दैनिकी' के किव ने बहुत ऊँचा उठकर ललकारा है:—

करता है क्या ? श्ररे मूढ़ किव, यह क्या करता ? उत्पीड़ित के श्रश्ल लिए ये कहाँ विचरता ? दिखा-दिखाकर इन्हें न कर श्रपमानित उसकों, लौटा श्रा तू इन्हें उसी पाषाण-पुरुष को ।

यह पाषाण-पुरुष स्वयं सर्वहारा है और उसके ऑस्, ऑस् नहीं, प्रत्युत् अंगार हैं।

> ज्वाला-गिरि के बीज, क्रूर शोषण से जमकर, फूट पड़े हैं ठौर-ठौर श्राग्नेय, विकटतर; कॉप उठी है धरा उन्हीं के विस्फोटन में, फैल गई प्रलयाग्नि-शिखा यह निखिल भुवन में।

सियारामशरणजी में कल्पना का मोह आतिशय्य तक कभी नहीं गया था। 'दैनिकी' में आकर तो उसका रहा-सहा अंश भी समाप्त हो गया है अथवा यह कहना चाहिए कि उसका कोई भी छूँ छा रूप अब शेष नहीं है या यों समभना चाहिए कि उपर-नीचे सभी ओर भटकनेवाला तीर्थयात्री अब मिट्टी पर ही अपने आराध्य के मन्दिर को पहचान कर स्थिर हो गया है। मिट्टी के नाद को सुन सकना अवनित नहीं, उन्नित है। अवनित तो वह है जिसके कारण मनुष्य सत्य को तिरस्क्रत करके ख्याली दुनिया में डूबने जाता है। ''दैनिकी'' की 'स्वप्नभंग' नाम्नी कविता में सियारामशरणजी कहते हैं कि समाधि की श्रवस्था में एक दिन वे नन्दन-कानन में पहुँच गए श्रीर कल्पलता से कहने लगे कि श्रपना एक फूल मुक्ते दे दो। उसे में चुपके-से अपनी काव्य-बधू के जूड़े में जड़ दूंगा जिससे मेरा च्याँगन सुरिभत हो उठेगा और मेरी काव्य-बधू विस्मय-भरी दृष्टि से इघर-उघर देखने लगेगी। इतने में उनका स्वप्न दूट जाता है और देखते हैं कि न तो नन्दन-कानन है और न कल्पलता। है तो एक सूनी कोठरी जिसमें कवि अकेला बैठा हुआ है और सुनाई पड़ता है तो एक पिटती हुई बालिका का स्वर:-

> पिटी बालिका का कटु क्रन्दन नीचे से आता था, नहीं रुक रहा था ताड़नरत कर कुपिता माता का।

लेकिन, संसार में आज कितने ही 'ताड़नरत' हाथ है जो इस कुपिता माता के हाथों से कहीं अधिक कठोर हैं और पूरे परिवार के साथ भूखों मरनेवाले कितने ही ऐसे लोग है जिनका विलाप इस वालिका के अन्दन से कहीं हृदयद्रावक और कराल है। तो कवियों के नन्दन-कानन का स्वप्न अब भी क्यों नहीं टूटता ?

कवि ने इस पुस्तक की छोटी-सी भूमिका में लिखा है— "जनरुचि को आज संग्राम की विकट परिस्थिति ने सस्ती और

साधारण वस्तुओं की ओर भी उन्मुख कर दिया है। 'दैनिकी' का रचनाकाल यही है। इसी कारण, इसके अपना लिए जाने की आशा रचियता को है।" तथा "किव की विशेषता साधारण से असाधारण की उपलब्धि कर लेने में है।" पता नहीं; इसमें सियारामशरणजी की शंका बोलती है अथवा आत्मविश्वास। किन्तु, सच तो यह है कि संकट के जिस काल ने लोगों को साधारण वस्तुओं की ओर उन्मुख कर दिया है, उसी ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य के प्रसाधन के सारे उपकरण चाहे छीन लिए जायँ, किन्तु, अन्न और वस्नु तो उसे मिलना ही चाहिए।

## तुम चर कब आआोग कवि?

कई वर्षों से भारत का किय श्रवास में है। जब तक यातायात के साधन सुलभ नहीं थे, बाहर की दुनिया दूर लगती थी, किय अपने घर में रहना पसन्द करता था। लेकिन, यातायात के साधनों के सुलभ होते ही वह बड़ी दुनिया देखने को बाहर चला गया। बाहर चला गया और अब तक नहीं लौटा है।

गुलाम जाति अपने को हीन समभने लगती है और इसीलिए वह अपने को समृद्ध जातियों का समकत्त सिद्ध करना चाहती है। दूर देशों की वाणी को अपने आसपास मँडराते देखकर हमारा किव भी अपनी वाणी को दूर भेजने की चेष्टा करने लगा। बाहर के किवयों का अपने घर में स्वागत करके वह भी दूसरों के घर मेहमान होने चला। विश्वेतिहास, विश्व-साहित्य और विश्व-मानव की खोज में वह अपना घर छोड़कर बाहर घूम रहा है। पश्चिम से आती हुई वाणी से जब उसकी अपनी वाणी आकाश में टकरा जाती है, तव उसे एक प्रकार की प्रसन्नता, एक विशेष प्रकार के विजयोल्लास का वोध होता है और वह सोचने लगता है कि उसने अपनी जन्म-भूमि का सिर ऊँचा कर दिया। वह उस देश का किव है जिसकी संस्कृति का लोहा सारा संसार मानता है। इस गए-बीते

जमाने में भी बाहर की वायु उसके कानों में आकर कहती हैं—
"भारत के पास एक सन्देश है, जिसे उसे समग्र विश्व को देना है।"
लुटे हुए गृहस्थ अथवा निःस्व संन्यासी के पास केवल सन्देश ही तो
बच रहा है। इसे रोककर वह कृपण कहलाना नहीं चाहता। पराजित
शरीरवाला मनुष्य संसार को अपनी आत्मा से जीतना चाहता है।

भारत की आत्मा प्रवास में है। वह अपने आलोक से पश्चिम को चमत्कृत करना चाहती है। हमारा किव सिर्फ वही स्वर फूँ कना सीख रहा है जो किसी देश अथवा जाति-विशेष में सीमित नहीं रह कर निखल ब्रह्माण्ड का नाद बन सके। जो सर्वनिष्ठ है, जो सवका है, हमारा किव भी वही होकर रहेगा। प्रशंसा के दो शब्दों के लिए अब वह अपने आस-पास कान नहीं लगाता। उसे वह सुयश चाहिए, जो उसके देश की सीमाओं के पार से आता है।

भारत का प्रामवासी हृदय अपने किव के इस अभियान को श्रद्धा से देखता है। बाहर से आया हुआ मुकुट उसके मस्तक पर देखकर उसे एक प्रकार का हर्ष होता है। लेकिन, इस हर्ष के पीछे एक टीस है जिसे किसी ने लिखा नहीं। हर्ष आगे है, उसे सब देखते हैं। दर्द पीछे है, उसे कोई देख नहीं पाता। गाँव में रहने वाले बाप और उसके सिवीलियन नेटे की मुलाकात में एक मूक पीड़ा का व्यवधान है। इस हर्ष के चारों ओर चमत्कार है, उल्लास नहीं। बाप बेटे की उन्नति से प्रसन्न तो जरूर है, लेकिन, अपने प्यारे पुत्र को गले लगाने की हिम्मत वह नहीं कर सकता।

प्रवासी किव ! तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो, लेकिन प्यारा काम नहीं। तुम दूसरों का घर सजा रहे हो, अपना घर नहीं। तुम्हें अमरता के लोभ ने आ घेरा है; लेकिन, मरनेवालों के आशीर्वाद और प्यार से तुम वंचित हो रहे हो। आकाश और पाताल को बाँधनेवाले वीर, तुमने अपनी माँ की भोपड़ी नहीं वाँधी।

"शरत का मेघ आकाश से विदा हो रहा है। सारी प्रकृति रो रही है, सारा आसमान उदास है, घरती निर्वाक और दिशाएँ मौन हैं।" तुम सचमुच बहुत ऊँचा लिखते हो किन ! आकाश बहुत बड़ा और बहुत ऊँचा है। उसे सारी दुनिया एक साथ देखती है। तुम्हारे संवाद-गीत से चौंककर दुनिया ने आकाश की ओर देखा। विश्व के यंत्राकुल प्राणों को यह सुनना बहुत अच्छा लगा कि "शरत का मेघ आकाश से विदा हो रहा है।" यंत्राकुल विश्व ने यह सममा कि कारखानों के धुओं से पार एक चीज है, जो कवियों का विषय बन सकती है। शरत का मेघ आकाश से विदा हो रहा है और प्रकृति रो रही है। इस चित्र में घबड़ाये हुए संसार के हृदय को एक तरलता मिलती है। लेकिन, भारत का प्रामवासी हृदय प्रकृति के साथ रोता नहीं। शरत के आने पर मेघों को जाना ही चाहिए। जायँ नहीं तो रब्बी की फसल बोयी कैसे जायगी?

भारत की मिट्टी कहती है—"किव, तुम्हारा जन्म मेरी कोख से हुआ है। चाहिए तो यह था कि तुम पहले मेरा पात्र भरते। मेरे पात्र से उफनकर जो रस बाहर को बह जाता, वह दुनिया का होता। लेकिन, हाल ठीक जलटा है। तुम पहले विश्व का पात्र भर रहे हो और उससे छिटककर गिरा हुआ रस मुमे दे रहे हो।"

कालर और टाई वाँघकर चलनेवाले किव, तुम अपने ही घर में पहचाने नहीं जा रहे हो। संसार के साथ भारत का ग्रामवासी हृदय भी तुम्हारा आदर करता है, लेकिन, वह सहज रूप से तुम्हें प्यार करने में डरता है। बाजारों में तुम्हारी किवता की पुस्तकें विकती हैं, वेल-यूटों के बीच सजायी हुई तुम्हारी किवताएँ नगर का सम्मान पा रही हैं। दूर देशों के आलोचक तुम्हारे पास स्तुति और आशीर्वाद भेजते हैं। संसार तुम्हें पुरस्कृत करके तुम्हारा सम्मान करता है। लेकिन, भारतीय जनता की हृदय-शिराओं में प्रवेश करने का द्वार तुम्हारी किवता को नहीं मिल रहा है। वह जिनके हृदय से निकली है, उन्हीं तक पहुँचकर रह जाती है। भारतीय मिट्टी से तुम्हारा जन्म तक का सरोकार है। धूल भाड़कर तुम ज्यों ही उठ खड़े हुए, तुम्हें सभ्य जीवन, विश्व-विजय और आकाश-अमण को कामना ने अपनी गोद में उठा लिया। विश्व-वाटिका के अपरिचित फूलों का रस चूसनेवाले मधुकर! तुम्हें अपनी वाड़ी के फूलों का स्वाद नहीं मिला।

तुम विश्व के साहित्यिक आन्दोलनों में भाग लेकर यह दिखाना चाहते हो कि भावी संस्कृति के निर्माण में भारत का योग भी प्रमुख होगा। तुम सामाजिक और राजनैतिक आन्दोलनों की वाणी बन-कर आगामी इतिहास में अपने लिए एक पृष्ठ सुरचित कर लेना चाहते हो। लेकिन, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे अपने इतिहास के पृष्ठ के पृष्ठ खाली जा रहे हैं?

विश्व के मंच पर तुम जिनका प्रतिनिधित्व करने जा रहे हो, उन्हें साथ ले लेने को लौटो मेरे किव ! गाँवों के बीच की अन्तराल-भूमि कुछ कहना चाहती है। बहुत दिनों से एक गाँव दूसरे गाँव की ओर दुकुर-दुकुर देख रहा है। इनके हृदय की व्यथाओं को देखो। बैलों को लेकर खेत से लौटनेवाला किसान धीरे-धीरे क्यों चल रहा है ! बागों में सावन के भूले क्यों नहीं पड़ते ! वेटियाँ होली के दिन भी पुराने कपड़े क्यों पहने हुई हैं ! दीवाली के दिन सुबरन के घर के चिराग शाम ही को क्यों वुभ गए ! लगती हुई भेंस को मनोहर दीवाली के मौके पर भी कौड़ियों की माला क्यों नहीं पिन्हा सका ! कुछ सोचते हो किव !

"श्रस्सी बरस का इलाही, जिसके अब एक बारह बरस के नाती के सिवा श्रीर कोई जीवित नहीं है, श्राज नाती के साथ किन्रस्तान में घूम रहा है।" उसके मन की बात जानते हो द्रशा ?

तीज के दिन जब सभी सुहागिनें अपने सुहाग का उत्सव मनाती हैं तब गाँव के उस टोले की चार विधवा युवतियाँ क्या सोचती हैं? श्रीर उसी दिन गाँव के मन्दिर में छिपकर यह सीधी-सादी काँरी नागमती क्या भीख माँग रही थी? श्रीर कल नदी-किनारे बबूल के वन में रामधनी को रुपिया के साथ घुल-मिलकर बातें करते कुछ लोगों ने देख लिया। श्राज गाँव में जगह-जगह उसी कलंकिनी की चर्चा है। कुछ मालूम है कि श्राज रुपिया श्रीर रामधनी श्रपने-श्रपने घरों में मुँ ह छिपाये क्या सोच रहे हैं?

तुलसी-चौरे पर शाम को जो दीप जला करता है, उसमें गृहिणी की कौन-सी कामना बलती है ? वह सुनो, मन्दिर के घंटे का नाद और आरती की मङ्गलध्विन भारत की शाश्वत अमरता का संदेश अंधकार में विखेर रही है। आरती और अजान, क्या इनसे भी विलच्चण काव्य-द्रव्य कहीं और हैं ?

हाय ! तुम केवल किताब की बातें सममते हो। पुस्तकीय वेदना तुम्हारे लिये गेय है। वृन्दावन के राधाश्याम तुम्हारे लिये प्रेम के देवता हैं। सिप्सन के लिए राज्य छोड़नेवाले सम्राट् तुम्हारे आराध्य हैं। तुम नहीं जानते कि मिट्टी की मूरतों में भी प्रेम और विरह के दोल चलते हैं। पिछली रात को मैंस चराता हुआ रामदीन अपनी मामूली वाँस की बाँसुरी में न जानें कौन-सी आकुल तान छेड़ता है। उसकी तान की हिलोर में न जानें किस सुन्दरी की तस्वीर डोलती है। न जानें किसने उसके हदय को तोड़ दिया है। न जाने कौन उससे कहती है—''त्यारे, घर जाकर सो रहो, मेरे लिए अब अधिक वेदना मत सहो।"

श्रापाढ़ का श्राकाश नव नीरद के भार से मुक जाता है। गाँव में नई फसल वोने की खुशियाँ मनायी जाती हैं। लेकिन, श्रापाढ़ के मेघ श्रीर किसान के दिल के वीच जो श्रानन्द की एक वाढ़ श्राती है, उसे तुम नहीं देखते। होली, दशहरा, तीज, दीवाली और छठ, इनके चित्र तुम्हारे भव्य चित्रालय में नहीं हैं। रुढ़ियों का बन्धन तोड़कर जो आवेग फूटने को व्याकुल है, वह तुम्हारे लिए हीन, अतः, अस्पृश्य है। मिट्टी मुखर तो नहीं, मगर दर्दीली जरूर होती है।

प्रवासी किव ! तुम्हारे गीत कालर, टाई और धुले कपड़ों के गीत हैं। उनमें इत्र और फुलेल की खुरावू है—सोंधी मिट्टी की महक नहीं। उनमें लिपस्टिक और रासायनिक योगों का रङ्ग है, धान के नये कोमल पत्तों की हरीतिमा नहीं। सभ्य समाज का हंसना और रोना, दोनों ही, अर्थपूर्ण होता है। उसने तुम्हे रिभा लिया है। जरा उन्हें भी देखो जिनका हँसना और रोना केवल हँसना और रोना ही होता है।

गॉव की मिट्टी तम्हें बुलाती है कि व ! टाई और कालर खोलकर फेंक दो। धुले कपड़ों और रंगीनियों का मोह तुम्हारे बन्धन और व्यवधान हैं। तुम जैसा जन्मे थे, वैसा ही बनकर अपने घर आओ। माँ ने जो बोली तुम्हें सिखलाई थी, उसीमें बोलते हुए तुम घर लौटो। उस बोली को केवल मनुष्य ही नहीं, गाँव के पशु-पत्ती और फूल-पत्ते भी समभेगे। पहले अपना पात्र भरो। उफनाया हुआ रस बाहर जायगा और संसार तुम्हें खोजता हुआ तुम्हारे घर तक आकर रहेगा।